વિજયાન દસ્વિ સ્વર્ગારાહણ અધિશતાબ્દી સ્મારક પ્રકાશન 🚃



શ્રી વિજયાન દસૂરી ધરવિરચિત—

આત્માનંદ સ્તવનાવલી

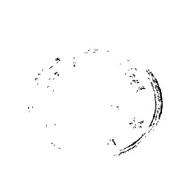

### શ્રી ક્ષબ્ધિસ્રીશ્વર જૈન થ્ર'થમાળા [૧૮]

॥ अर्हम् ॥

ન્યાયા>ભાેનિધિશ્રીવિજયાનન્દસુરિભ્યાે નમ:

# આત્માનન્દ્ર સ્તવનાવલી.

ર અચિતા

પૂજ્યપાદ પંજાબદેશાહારક ન્યાયામ્ભાનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્રિજયાનન્દસરીશ્વરછ ( શ્રી આત્મારામછ ) મહારાજ.

: सदायक :

પુજય ઉપા<sup>દ</sup>યાયછ શ્રી જયાંતવિજયછ ગણિવરના સદ્ભપદેશથી શેઢ મણિલાલ પીતાંબરદાસ્ શ્રાફ.

હ: શેઠ શાંતિલાલ મણિલાલ શ્રોક. અમરનિવાસ ટેકરી-ખ'ભાત.

વીર સં. ૨૪૭૩: આત્મ સં. ૫૧: વિક્રમ સં. ૨૦૦૩

-: 기위 해 5 :-

ચંદુલાલ જમનાદાસ શાહ. મંત્રી, શ્રીલબ્ધિસ્રીશ્વર જૈનગ્રન્થમાલા, છાણી [ વડાદરારાજ્ય ]

1

પ્રથમ સંસ્કરણ ૧૯૪૭

1

—: મુદ્દક :-શા. ગુલાબચંદ લલ્લુભાઇ મહાદય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, દાષ્યાપીઠે—ભાવનગર.



न्यायाम्भोनिधि जैनाचार्ये श्रीमद् विजयानन्दस्रीश्वरजी महाराज (श्री आत्मारामजी महाराज)



# ભૂમિકા.

પ્રમુલક્તિપ્રિય લગ્યજનાના કરકમલમાં, 'અતમા-ખન્દ સ્તવનાવિલ'ના ઉપદાર ધરતાં, ખરેખર આનંદ ઉપજે છે.

શ્રી જિનેશ્વરદેવાની યથાવિધિ લોકત, એ જીવનને ધન્ય ખનાવનાર મહાન્ વસ્તુ છે, સંસારના વિવિધ લાપાથી તજ બનેલા આત્માએ! માટે શીતલચન્દન છે અને સંસારસાગરના યાત્રુઓને સ્હામે કિનારે પહેાંચાડનાર સફલ અને સમવડભરી નૌકા છે.

ભક્તિનાં સાધતામાં ભાવપૂજાનું અમ્રસ્થાન છે. ભાવપૂજાના સાધતા તરીકે સ્તવતા. પૂજાઓ, સ્તુતિ-સ્તાત્રા હોવાથી, આપણા પ્રાચીન અને અર્વાચીન મહાપુરુષોએ, આ જાતની સામશ્રી આપણા કલ્યાણ કાજે વિપુલ પ્રમાણમાં તૈયાર કરી છે. આ સ્ત્વતામાં મુખ્યત્વે શ્રી જિનેશ્વરદેવાનાં શુણાનું સ્તવન કીર્તન હાય છે. લાેકાંપ્રય થયેલા આ મુજળના પદ્ધતિના લાભ લઇ તે પરાપકારી પુરુષાએ સંસ્કૃતપાકૃતાદિ ભાષાનાં ગહન શ્રન્થા ન રહમજનારાએ માટે તત્તા-ત્રાન જેવા ઉપયાગી વિષયાને લાેકભાષાએામાં સરલ રીતે શુંધ્યા હાેય છે.

પ્રગતુત આત્માનન્દ સ્તવનાવલિમાં એવાં જ સ્તવના, સજ્ઝાયા અને પદાના સંગ્રહ છે.

અાતા કર્તાં, પૂજ્યપાદ પાંચાલદેશાહારક ન્યાયા-ગ્લાનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ધિયાનન્દસૂરીશ્વરજી ( શ્રી આત્મારામજી ) મહારાજા છે. ખલક્ષત્રિય કર્પૂર-વંશમાં જન્મ લઇને તેઓ શ્રીમદે કરેલી જૈનજ્ઞાસનની સેવા અર્જોડ છે. એમના જીવન અને કવન વિષે ધર્સ્યું લખાઇ ગયું છે અને હજી ધર્સ્યું લખવું બાકી રહે છે, પરંતુ આ લઘુકાય પુરિતકાનું કલેવર વધારવું. યાગ્ય નથી.

વિ. સં. ૧૯૫૨ જેઠ સુદ સાતમની રાતે તેઓ-

શ્રીતા કાલધર્મ મુજરાનવાલા(પંજાય)માં થયા હૈાવાથી, વિ. સં. ૨૦**૦૨** માં તે**એ**ાશ્રીને કાલધર્મ પ્રાપ્ત કર્યાને પચાસ વર્ષ પૂર્ણ થતાં હેાઇ, તે પૂજ્ય સ્વનામધન્ય ગુરુદેવતી આપણા ઉપરતી ઉપકારપરં-યરાઓનો ચિરસ્પૃતિ માટે, અને તેએ(ત્રી પ્રત્યે યહિક-ચિંત કતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે વિ. સં. ૨૦૦૧ ના અત્રેના ચાતુર્માસ અંગેની સ્થિરતા દરમિયાન તેઓશ્રીના પદુપ્રભાવક નિ:સ્પૃહચૂડામણ્યુ સહર્મીહારક પુજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમ**દ વિજયકમલસૂરીધર**છ **મહાસજના** પદાલંકાર જેનરતન ત્યા. વા. **પ્ર**જ્ય आयारिव श्रीमह विकयक्षित्रशिक्षर महा-રાજની ત્રેરણાથી ' સ્વર્ગરાહણ અર્ધશાતાબ્દિ મહાત્સવ ' ઉજવવાનું શેઠ માતિશા લાલગાગના જૈન શ્રી સંધ તરફથો નિશ્ચિત થયું હતું.

તે મુજબ શેઠ માેતિશા લાલભાગના શ્રી મહા-વીરસ્વામીજીના જિનાલયમાં, જેઠ મુ. ૪ થી મુ. ૧૦ મુધી અષ્ટાહ્નિકા મહાત્સવ તથા મુ. ૧૦ ના શાન્તિ- રનાંત્ર મુક્યુક્તવામાં આવ્યું હતું. ૮ તથા ૧૦ ના દિવસે લાલખાગના ઉપાશ્રયના વ્યાખ્યાન હાલમાં પૂજ્ય આચાર્યદેવના પ્રમુખ પદે જ્વહેર સભાઓ થઇ હતી જેમાં પ્રમુખશ્રીના લંખાસ વિવેચન ઉપરાંત અન્ય વકતાઓનાં પૂ. સ્વ. ગુરૂદેવના જીવન અને કાર્યતે અંગે રાચક અને પ્રભાવશાલી વક્તવ્યા થયાં હતાં. મહાત્સવના આઠેય દિવસ રાજના ચાલુ વ્યાખ્યાનામાં પસ પૂ. સુરુદેવના જીવન વિષે પૂ. આચાર્યશ્રી વિવેચન કરતા હતા,

પૂજ્ય સ્વર્ગસ્ય ગુરુદેવની ઉજવાયલી 'સ્વર્ગીને હશુ અર્ધશ્વતાબ્દિનું સ્મરણ જળવાઇ રહે તે હેતુએ છાણીની શ્રી લબ્ધિસ્ર્રીધર જૈન મન્યમાલાએ 'સ્વર્ગીસહણુ અર્ધશતાબિદ સ્મારક પ્રકાશન 'એ નામે અવાન્તર મન્યશ્રેણુ શરૂ કરી છે, જેના પ્રથમ પ્રકાશન રૂપે તેઓશ્રીની કૃતિઓનો આ સંમદ પ્રકાશન કર્ય છે.

પૂ. ઉપાધ્યાયશ્રો જય'તવિજયજી ગણિવરની પ્રેરણાથી જે સદ્દગૃહસ્થાએ આ પ્રકાશનમાં સાઢાય્ય કરી છે તેઓની શ્રુતભક્તિ પણ અનુમાદનીય અને અનુકરણીય છે.

પ્રથમના સંશોધન કાર્યથી આ વખતનું સંશોધન કાર્ય ઘણા જ ખંતથી કરવામાં આવ્યું છે છતાંય મતિમંદતા યા પ્રેસદેાષથી રહી ગયેલી રખલના સુધારી પૂજ્ય સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવની કૃપાપ્રસાદીરૂપ આ કૃતિઓના યથાયાગ્ય ઉપયોગ કરી વાંચકા આત્મ કલ્યાણ સાધે એ ભાવના સાથે વિરમું છું.

લાલખાગ જૈન ઉપાશ્ચય સુલેશ્વર, મુંગઇ ૪ મહા શુદ પૂર્ણિમા: ૨૦૦૩ { તા. ૫–૨–૪૭

ભાસ્કરવિજય.

### અનુક્રમ.

## ખંડ ૧ લા.

# સ્તવન ચાવીશી અને છૂટા સ્તવના.

| ٦ | प्रथम किनसर भर्दवान हा          | ૧  |
|---|---------------------------------|----|
| ર | અજ તુમ મુણિયાજ અજિતજિનેશ        | 3  |
| 8 | સંભવિત્ન સુખકારીયા લલના         | પ  |
| Y | પરમ આનંદ સુખ દીજોજી             | U  |
| ય | सुमतिकिन तुम यर्षे यित हीने।    | 4  |
| ŧ | પદ્મપ્રભુ મુઝ પ્યારાજ           | 90 |
| U | શ્રી સુપાસ સુઝ ભિનતિ            | 11 |
| 4 | ચાહ લગી જિન ચંદ્રપ્રભુડી        | 12 |
| દ | સુવિધિજિન વંદના પાપ નિકંદના     | 88 |
| 0 | શીતલજિન રાયારે ત્રિભુવન પૂરનચંદ | ૧૭ |
|   |                                 |    |

| 99         | શ્રી શ્રેયાંસજિન અંતરજામી      | 14         |
|------------|--------------------------------|------------|
| 9 २        | वासुपूज्य किनराक आक सुक तारीये | <b>ર</b> ૦ |
| 93         | વિમલ સુઢંકર નાથ                | રર         |
| १४         | અનંત જિણંદશું પ્રીતડી          | २४         |
| 94         | ભવિક જન વંદા રે                | २६         |
| 9 6        | भविक अन शान्ति है जिन वहे।     | २८         |
| ૧૭         | કું શુ જિનેસર સાહિખ તું ધણી રે | રહ         |
| 14         | અરજિને ધરચંદ સખી મુને દેખણ દે  | 98         |
| ૧૯         | મલ્લી જિનેસરદેવ ભવાદિધ         | 32         |
| २०         | શ્રી મુનિસુવત હરિકુલગંદા       | 8.3        |
| २१         | તારાજી भेरे જિનેસર સાંઇ        | Уб         |
| ર <b>ર</b> | ચૈતમે સાહાગ સહિયાં             | 3 6        |
| २३         | મૂરતી પાસ જિણું દુકી સાહની     | ४०         |
| २४         | ભવાદધિ પાર ઉતારણી              | ४२         |
| રપ         | વિહરમાન જિણંદ વંદુ             | 85         |
| २६         | સાચા સાહિખ મેરા                | ያ <b>ଓ</b> |
|            |                                |            |

| રંહ અળતો પાર ભયે હમ સાધા!             | 84   |
|---------------------------------------|------|
| ર૮ વેઢલા અવિ જઇએ વિમલગિરિ             | ૫૦   |
| ર૯ તારક હે જિન! નાલિક નંદન            | પર   |
| ૩૦ મનરી ખાતાં દાખાંજી                 | પષ્ટ |
| ૩૧ ઋષભ જિણુંદ વિમલગિરિમંડન…           | પક   |
| <b>ટર થારી લઇરે શરણ જગનાથ!</b>        | 42   |
| <b>૩૩ રાજત આનંદકંદરી વિમલગિરિ</b>     | 46   |
| ૩૪ ડગર બતાદે પિયારીયાં                | 49   |
| કપ પ્રસુજી વિમલાચલ રાજે               | ६२   |
| a ક જિનંદા તાેરે ચર <b>ચ</b> કમલકી રે | 68   |
| ૩૭ રિષલ સુઢં કર ચિદ્ધન સંગી           | ६५   |
| ૩૮ જિન દરશન આનંદખાની                  | 4 6  |
| <b>ઢ૯ આનંદ અંગ ભર્યોરી</b>            | ६७   |
| ૪૦ આદિજિણેંદ દયાલ હાૈ                 | 56   |
| ૪૧ ચલાે સજની જિન વંદનકા               | 56   |
| ૪૨ વારક હૈ શિવાદેવીકે નંદન            | 90   |

| ૪૩ ડગર ખતાદે પુવ્તરીયાં            | •••  | ક્         |
|------------------------------------|------|------------|
| ૪૪ ચલા સજની જિનવંદનકા ગિરન         | ારી  | <b>9</b> 2 |
| ४५ तुम महन जर निक ३५ धार           | •••  | <b>૭૩</b>  |
| ४६ नेभी निरंकन नाय ६भारे           | •••  | દ્રશ       |
| ४७ मन भगन नेभिक्ति ६२शनमें         | •••  | ४७         |
| ૪૮ ચલાે સજની જિન વંદનકાે મધુર      | નમેં | ७५         |
| ૪૯ પાસિ છુંદ <b>આણુંદકે</b> દાતા   | •••  | ७६         |
| ૫૦ કગર ખતાદે પહાડીયાં              | •••  | ७६         |
| પ૧ મેં દેખા પારસના <b>ય</b> નિરંજન | •••  | 96         |
| પર પાસજિલ્યું કરટત હૈ જો મન        | •••  | 92         |
| पठ प्रसु पास निरंब्यन व्यवधारी     | •••  | 96         |
| पप्र जिन पास हरस कर भगन अधे        | l    | <b>૭</b> ૯ |
| ५५ प्रभू अवियस क्ये।ति रे          |      | 60         |
| प६ जिनहर्शन भन आवे रे येतन         | •••  | 43         |
| ૫૭ મલ્લિ જિનેસર સાહિયા             | •••  | ८२         |
| ५८ मिल्लिकिन हरश्चन नयनानंह        |      | 68         |
|                                    |      |            |

| પદ જિનરાજ તાજ મલ્લિ ખિરાજે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ૬૦ શ્રી શ્રાંખેશ્વર નિજ ગુણ રંગી                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷ ۶   |
| <b>૬૧ શ્રી શ્ર</b> ંખેશ્વર દરસ દેખ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    |
| ૬૨ મેારી બ⊎યાં તેા પકર શ'ખેશ શ્યામ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16    |
| <b>૬ઢ પાસ પ્રભુરે તુમ હમ શિર</b> કે મેાર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६०    |
| ६४ तारी छभी भने। हारी शंभेश श्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६०    |
| ૬૫ મુખ બાલ જરા યહ કહેદે ખરા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41    |
| દુક લગી લા વામાનંદનસું                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63    |
| <b>૬૭ પૂજો</b> તેા સહી મારા ચેતન                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68    |
| ૧૮ દાયક હૈ પ્રસુ પાસ નિરંજન                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ૯૫    |
| <b>૬૯ શિવરમણી જાદુ ડારા</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60    |
| ૭૦ અમ માહે પાર ઉતાર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41    |
| ૭૧ પારસનાથ દયા કર માપર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   |
| <b>૭૨ નીલ વરણ પ્ર</b> સુ પાસજ ભિરાજે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 909   |
| <b>૭૩ પાસ જિસ્</b> દ નિઢાર ઢા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902   |
| હુક બહેરા છું મુમ ભાગ બહેરા છું                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103   |
| on the state and the state of t | F - 0 |

| ৬૫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | કરાજી ભરપૂર કરાજી ભરપૂર                                                                        | 9.8                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | મેં દેખા ચિદ્ધત પારસકા                                                                         | १०४                       |
| UU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | આનંદ તેરે દર્શનકા જિનરાજ                                                                       | १०५                       |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | સળ કરમ જાર જિન સરન ધાર                                                                         | 900                       |
| હહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | થાડીસી જિંદગી સુપતસી માયા                                                                      | 900                       |
| ۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | પાલને જિન પાસ પાહર્ધયા                                                                         | १०७                       |
| ८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | અહેન પદકા ભજકે ચેતન                                                                            | 906                       |
| ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | સિમર સિમર હે સુદ્યાની જિનંદ પદ                                                                 | १०६                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                              |                           |
| ٤3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | તારી સુરતી કી અઉ ખલિહારી                                                                       | 190                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | તોરી સુરતી કી અઉ બલિઢારી<br>નવ ભવ કેરી પ્રોત સજન તુમ…                                          | <b>1</b> 9•               |
| ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                           |
| ८४<br>८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજત તુમ                                                                       | 999                       |
| ८४<br>८५<br>८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજત તુમ…<br>આવા તેમ સુખચેત કરા …                                              | ૧૧૧<br>૧૧ <b>૧</b>        |
| ८४<br>८५<br>८६<br>८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | નવ ભાવ કેરી પ્રોત સજત તુમ…<br>આવા નેમ સુખચેત કરા …<br>વીર જિહ્યુંદ કૃપાલ હા …                  | १११<br>११ <b>१</b><br>११२ |
| < 8 < 4 < 6 < 6 < 6 < 6 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 8 < 7 < 7 < 7 < 7 < 8 < 7 < 7 < 8 < 7 < 7 < 8 < 7 < 8 < 8 < 9 < 8 < 8 < 8 < 8 < 9 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 9 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 9 < 8 < 8 < 8 < 9 < 8 < 9 < 8 < 8 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 8 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 8 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 9 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજત તુમ<br>આવા તેમ સુખચેત કરા<br>વીર જિહ્યુંદ કૃપાલ હા<br>ચલા ભાઇ ચલકે દિખાવે | 999<br>999<br>992<br>993  |

| ૯૧ જિનંદચંદ દેખકે આનંદ ભયા હું        | 195 |
|---------------------------------------|-----|
| ૯૨ યું સિમરા રે સુત્રાની              | 995 |
| હઢ નાચત સુર પકિત ખંદ                  | ११७ |
| ૯૪ પ્રોત લાગી રે જિલ્લું દશુ          | 196 |
| <b>७५ तेरै। हरस भन काये। यरभिकन !</b> | १२० |
| ૯૬ વીર પ્રભુ મન ભાયા રે               | 121 |
| હુ વીરજિને દીની માને એક જરી           | 422 |
| ૯૮ વીરજિન દર્શન નયનાનંદ               | 928 |
| ૯૯ રે સુષ્યુ વીર જિલ્ દા              | 924 |
| १०० वीर किनेश्वर स्वाभि व्यानंह इर    | 125 |
| १०१ भेरी सैयां नजर इर तुं वर्धभान     | १२७ |
| ૧૦૨ ઇતનું માંગું રે ઇતનું માંગું રે   | १२८ |
| ૧૦૩ જિણુંદા તાેરે ચરણકમલકો            | १२७ |
| ૧૯૪ જિલ્લુંદજ અબ માહે ડાંગરીઓ         | 485 |

## ખંડ ર જો.

### દ્વાદરા ભાવના અને બીજાં પદા.

| 1 | यौवन धन स्थिर नही रहेनारे        | ••• | ૧ઢ૪         |
|---|----------------------------------|-----|-------------|
| ર | निक स्वरूप काते विन येतन!        |     | 934         |
| 3 | ઉરઝાયા સ્માતમ નાની               | ••• | 130         |
| ४ | તુમ કયાં બૂલ પરે મમતામેં         | ••• | 986         |
| ч | ષ્યક્ષનાન રસ રંગી રે ચેતન        | ••• | 136         |
|   |                                  | ••• | 180         |
|   | આશ્રવ અતિ દુખ દાના રે            | ••• | १४२         |
|   | लिनंह वय संवर सुन रे सुग्रा      | ની  | 983         |
| E | ચેતન નિર્જરા ભાવના રે            | ••• | 188         |
| 0 | ચેતનજી યાને ધર્મની ભાવના         | ••• | 186         |
|   | <b>अ</b> वि क्षेष्ठ स्व३५ समर रे | ••• | १४७         |
|   |                                  | ••• | 986         |
|   | મેરી કયાહી એદરદી રહી             | ••• | <b>9</b> 40 |
| 8 | તું કર્યાં ભાર ભાયે શિવ રાધા     | ••• | १५०         |

| <b>1</b> 4 | ઐસે તા વિષમ ખાજ               | 9 42        |
|------------|-------------------------------|-------------|
| 15         | અખ કર્યું પાસ પરા મન હંસા     | 142         |
| 90         | પ્રીતિ લાંગી રે કુમતિશું      | <b>૧</b> ૫૩ |
| ٩۷         | પ્રીતિ લાગી રે સુમતિશું       | ૧૫૪         |
| 96         | नव अव डेरे। नेढ निवारी        | ૧૫૬         |
| २०         | રે મન મુરખ જનમ ગમાયા          | ૧૫૬         |
| २१         | સમજ સમજ વશ મન ઇંદ્રો          | ૧૫૭         |
| રર         | तें तेरा ३५६ पाया रे सुद्यानी | 146         |
| २३         | तें तेरा इप न पाया रै अग्रानी | 140         |
| २४         | ચિદાનંદ યાર તું મેરા          | 9 6 9       |



ન્યાયાંભાનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્રિજયાન દસૂરીશ્વરજી ( આત્મા-રામજી ) મહારાજકૃત આત્માનન્દ્ર સ્તવનાવલી

> —ુ**ા** સ્તવનચાવીશી

> > અને

-111

છ્ટાં સ્તવનાે.

શ્રી ઋષભ જિન સ્તવન.

( આસણુરા જેગી એ દેશી )

પ્રથમ જિનેસર મરુદેવી નંદા, નાભિ ગગન કુલ ચંદા રે, મનમાહન સ્વામી, સમવસરણ તીન કાેટ સાહેદા, રજત કનક રતનાેદા રે,

મનમાં ૧. તરુ અસાગ તલે ચિહું પાસે, કનક સિંહાસન કાસે રે. મન૦ પૂર્વ દિસિ મૂળ રૂપે ભાસે, બિંખ તિંહું દિસિ જાસે રે. મન૦ ર. મુનિ સુર નારી સાધવી સારી, અગ્નિ કાષ્ટ્રો સુખકારી રે, મન૦ જયાતિ ભવન વનદેવી निइते, धन पति वायव्य थिरते रे, मन० उ. સુર નરનારી કૃષ્ણ ઇશાને, પ્રભુ નિરખી સુખ भाने रे भन० तुह्य निभित्त थिडुं वर थाने, સમ્યગદરસી જાને રે. મન૦ ૪. આદિ નિક્ષેપા તિગ ઉપગારી, વંદક ભાવ વિચારી રે, મન૦ વાગ જોગ સુન મેઘસમાના, લવ્ય શિખી હરખાના રે. મન૦ ૫, કારણ નિમિત્ત ઉજાગર भेरा, सरख अह्यो अल तेरा रे. भन० करात. વછલ પ્રભુ જગત ઉજેરા, તિમિર માહ હરા મેરા રે. મન૦ ૬. ભગતિ તિહારી મુઝ મન

જાગી, કુમતિ પંથ દીયા ત્યાગી રે. મન૦ આતમજ્ઞાન ભાન મતિ જાગી, મુઝ તુઝ અંતર ભાગી રે. મન૦૭

## ર શ્રી અજિતનાથ જિન સ્તવન.

( સુણીયાજી કરુણાનાથ ભવાદધિ પાર ક્રીજોજી એ દેશી )

અછતુમ સુણીયા છ અજિત જિનેસ બવા-દિધ પાર કીં છે. તું આંકણી જન્મ મરણ જલ ફિરત અપારા, આદિ અંત નહીં ઘાર અંધારા, હું અનાથ ઉરઝયા મજધારા, દું ક સુજ પીર કીં છે. તુમા ૧. કર્મ પહાર કઠન દુ:ખદાઇ, નાવ કસી અખ કોન સહાઇ, પૃર્ણુ દયાસિંધુ જગસ્વામી, ઝિટલી ઉદ્ધાર કીં જે છે. તું ૨. ચાર કષાય કરસ અતિભારે,

વડવા અનંગ જગત સખ જારે, જારે ત્રિદેવ ઇંદ્ર કુન દેવા, માહે ઉવાર લીજો છ. તુમ૦ 3. કરણ પાંચ અતિ તસ્કર ભારે, ધરમ જહાજ પ્રીતિ કર ફારે, રાગ ફાંસ ડારે ગર મારે, અખ પ્રભુ ઝિટક દીએ છે. તુમ૦ ૪. તૃષ્ણા તરંગ ચરી અતિ ભારી, બહે જાત સબ જન તન ધારી, માન ફેન અતિ ઉમંગ ચઢ્યો હૈ, અબ પ્રભુ શાંત કીજો છ. તુમ૦ ૫. લાખ ચઉરાસી ભમર અતિ ભારી, માંહિ ક્સ્યા હુ સુદ્ધ ખુદ્ધ હારી, કાલ અનંત અંત નહીં આયા, અબ પ્રભુ કાઢ હીએ છ. દ. આતમ ३५ दण्ये। सण मेरा, अक्ति किनेसर सेवड तेरा, अल ते। इंह हरा प्रभु भेरा, निरलय થાન દીજો છે. તુમ૦ હ.

#### ૩ શ્રી સંભવનાથ સ્તવન

( िहरणी यव यरे-ओ देशी )

સંભવ જિન સખકારીયા લલના, પુરશ્ હા તુમ ગુણ બંડાર, પૂજો પ્રભુ ભાવસે લલના हुण हुर्गति हरे देरे बबना, डाटे है। जन्म મરણ સંસાર, પદકજ જો મન લાવસે. લલના ૧. પ્રથમ વિરહ પ્રભુ તુમ તથા. લ૦ ફૂજો હા પૂર્વ ધરછેદ, દેખા ગતિ કરમની લ૦ પંચમકાલ કુગુરુ ખહુ લ૦ પાર્યી હા જિનમત બહુ લેદ, વાત કાે તરણકા. લ૦ ર. રાગ દેષ બેહુ મન વસૈ લ૦ લરે હા જિમ સૌકણ રાંડ, ભૂલે આત ભરમમેં લ૦ અમૃત ઠાેર જદ્ધર પિયે લ૦ લીચે હા દૂખ જિન મત છાંડ, ખાંધે અતિ કરમમેં લ૦ ૩. કરુણા રસ ભારે થાડલે લ૦ સંત હા પર દુખ જાનનહાર, ઝુલે સુખ ભરમ

મેં લ૦ મનકી પીર ન કાે સુને, કેસે હાે કરિયે નિરધાર, પ્રભુ તુમ ધરમમે લ૦ ૪. એક આધાર હૈ માહ ભાષી. લ૦ તુમરે હા આગમ પરતીત, મન મુજ માહિયા. લ૦ અવર ભરમ સબ છારીયા લ૦. ધારી હા તુમ આશ યુનીત, એહી જગ જો હિયા લ૦ ૫. જાગપ્રધાન પુરુષ તાણી લા, રીતિ હા મુજ મન સુખદાય દેખી સુભ કારણી. લ૦ એહી જિનમત રીત છે લ૦, મીત હાે એાર સખ હી વિહાય, ભવસિંધુ તારણી લ૦ ૬. ધન્ય જનમ तिस पुरषका ब०, धारी है। तुम आध् અખંડ, મન વચ કાય સું લ૦. આતમ અનુ-લાવ રસ પીયા લ૦, ધીયા હા તમ ચરણ મે મંડ ચિત હુલસાય સું લ૦ ૭.

## ૪ શ્રી અભિનંદન જિનસ્તવન.

( ઢારી કી ચાલ. )

પરમ આનંદ સુખ દીજોજી, અભિનંદન પ્યારા, અખય અભેદ અછેદ સરૂપી, જ્ઞાન ધ્યાન ઉજયારા, ચિદાન દંધન અંતરજામી, ધામી રામી ૨ ત્રિભવન સારા છ. અ૦૧. ચાર પ્રકારના ખંધ નિવારી, અજર અમર પદ ધારા; કરમ ભરમ સબ છારદીયે હૈં, પામી સામી ર પરમ કરતારાજી, અ૦ ૨. અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ લીના, મેટ મિશ્યાત અંધારા; અમર અટલ કૃત અગુરુલઘુકા, ધારા સારા ર અનંત ખલ ભારા અગ 3. ખંધ ઉદય विन निर्भं कोति, सत्ता हरी सण छारा; निक स्व३५ त्रय रतन णिराके, छाके राके ર આનંદ અપારાજી. અ૦ ૪. જ્ઞાન વીર્ય

સુખ છત વધારી, મદન જિન ભૂત મારા; ત્રિલુવન મેં જશ ગાવત તેરા, જગસ્વામી ર પ્રાણુ પ્યારાછ. અં પ. નિજ આતમ ગુણુ ધારી પ્રભુ છે, સકલ જગત સુખકારા; આનંદચંદ જિનેસર મેરા, તેરા. ચેરા ર હું સુખકારા છે. અં દે.

## પ શ્રી સુમતિનાથ જિન સ્તવન.

( નાથ કૈસે ગજ કે ખંદ છુડાયા એ દેશા. )

સુમતિ જિન તુમ ચરશે ચિત દીના, એ તો જનમ જનમ દુખ છીના સુ૦ આંકણી. કુમતિ કુટીલ સંગ દ્વર નિવારી, સુમતિ સુગુણ રસ ભીના; સુમતિનામ જિન મંત્ર સુષ્યા હૈ, માહ નીંદ ભય ખીના. સુ૦ ૧. કરમ પરજંક અંક અતિસિજ્યા, માહ મૂહતા દીના, નિજ ગુણ બૂલ ર<sup>ચ્</sup>યા પરગુણ મેં જનમ મર**ણ** દ્રખ લીનાે. સુ૦ ૨. અખ તુમ નામ પ્રભંજન પ્રગઠ્યો, માહ અભ્ર છય કીના; મૂઢ અજ્ઞાન અવિરતી, એ તા મૂલ છીન ભયે તીનાં. સુ૦ ૩. મન ચંચલ અતિભામક મેરાે, તુમ શુશ્ મકરંદ્ર પીના, અવર દેવ સખ દ્વર તજત હૈ. સમતિ ગ્રુપતિ ચિત દીના. સુ૦ ૪. માત તાત तिश्या स्तत कार्ध, तनधन तइख नवीना; એ સબ માહજાલ કી માયા, ઇન સંગ બયા હું મલીના. સુરુ પ. દરસણુ જ્ઞાન ચારિત્ર તીના, નિજ ગુણ ધન હર લોના; સમતિ પ્યારી ભઇ રખવારી, વિષય ઇંદ્રી ભઇ ખીના: સુ૦ ૬. સુમતિ સુમતિ સમતારસ સાગર. આગર જ્ઞાન ભરીના; આતમરૂપ સુમતિ સંગ પ્રગટે, શમ દમ દાન વરીના. સુ હ

### ६ श्री पद्मप्रक स्तवन

( તખત હજારેનુગયા મૈંનુ છડ કે એ દેશી )

પદ્મપ્રભૂ મુઝ પ્યારા છે, મન માહનગારા ચંદ ચકાર માર ધન ચાહે, પંકજ રવિવન સારા છ. મન૦ ૧. ત્યું જિનમૂર્તિ મુઝ મન પ્યારી, હિરદે આનંદ અપારાછ. મન૦ ૨. અબ કર્યા બેર કરી મુઝ સ્વામી, ભવાદિધિપાર ઉતારા છ. મ૦ ૩. પંચ વિધન ભય રતિ તુમ છતી, અરતિ કામ વિડારા છ. મ૦ ૪. હાસ સાેગ મિથ્યા સબ છારી, નીંદ અત્યાગ ઉખારા જી. મ૦ ૫. રાગ દ્રેષ કુત માહ અજ્ઞાના, અષ્ટાદશ રાગ જારા છ. મ૦ ૬. તુમ હી નિરંજન ભયે અવિનાશી, અખ સેવક કી वारा छ. भ० ७. हुं अनाथ तुभ त्रिस्वन-નાથા, વેગ કરાે મુઝ સારા છ. મ૦ ૮. તુમ પૂરણ ગુણ પ્રભુતા છોજે, આતમરામ આધારા છ. મ૦ ૯.

૭ **શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન** ( મંદિર પધારા મારા પૂજ જી એ દેશી )

શ્રી સુપાસ મુઝ બીનતી, અબ માના દીનદયાલ જી; તરણ તારણ તુમ વિરુદ છે, ભગત વછલ કિરપાલ જી. શ્રીસુ૦ ૧. અક્ષર ભાગ અનંત મેં, ચેતનતા મુઝ છારજી, કરમ ભરમ છાયા મહા, જિન કીના તમ મહા ઘારજી. શ્રીસુ૦ ૨. ઘન ઘટા છાદિત રિવ જિસા, તિસા રહ્યો જ્ઞાન ઉજાસ જી; કિરપા કરા જો મુઝ ભણી, થાયે પુરણ ખ્રદ્યા પ્રકાસ જી. શ્રીસુ૦ ૩. બિન હી નિમિત્ત ન નીપજે, માટી તના ઘટ જેમજી; તિમ હી નિમિત્ત જિનજી વિના,

ઉજવલ થાઉં હું કેમછ. શ્રીસુ ૪. ત્રિકરણ શુદ્ધ થાવે યદા, તદા સમ્યગદર્શન પામ છ, દ્રજે ત્રિક ખ્રદ્ધા જ્ઞાન હૈ, ત્રિક મિટે શિવપુર દામ છ. શ્રીસુ ૫. એહી ત્રિષ્ટ્રતિક મુઝ દીજએ, લીજિયે જસ અપાર છ; કીજએ ભક્તસદ્ધા-યતા, દીજએ અજરઅમારજી. શ્રી દ. અખ જિનવર મુઝ દીજએ, આતમ ગુણુ ભરપૂર છ; કર્મ તિમિર કે હરણ કેંા, નિર્મલ ગગન જ્યું સુરજી. સુ૦ ૭.

૮ શ્ર**ી ચંદ્રપ્રભ જિન સ્તવન** ચાહત યી પ્રશ્નુ સેવા કરુંગી ઉલટી ક**ર્મ** બનાઇરી એ દેશી

ચાહ લગી જિનચંદ્ર પ્રભુ કી, મુઝ મન સુમતિ જ્યું આઇરી; ભરમ મિથ્યામત દ્વર

નશ્યા હ જિન ચરણા ચિત લાઇ સખીરી ચાર્ગ સમ સંવેગ નિરવેદ હસ્યા હૈ, કરુણારસ સુખદાઇરી, જૈન અન અતિ નીકે સગરે, એ ભાવના મનભાઇ સ**૦ ચા૦ ૨.** સંકા કંપા કુલ પ્રતિ સંસા કુગુરૂ સંગ છિટકાઇરી, પર-સંસા ધર્મ હીન પુરૂષ કી ઇન ભવમાંહી ન કાંઇ સ૦ ચા૦ ૩. દ્રગ્ધ સિંધુ રસ અમૃત ચાખી સ્યાદ્વાદ સુખદાઇરી, જહેર પાન અબ કોન કરત હૈ દૂરનય પંથ નસાઇ સ૦ ચ૦ ૪ જબ લગ પૂરણુ તત્વન જાજુયા તભ લગ કુચુર ભુલાઇરી, સપ્તભંગી ગર્ભિત તુમ વાણી ભવ્યજીવ સુખદાર્ધ સ૦ ચા૦ ૫. નામ રસા-યણ સહ જગ લાખે મર્મ ન જાને કાંઇરી. જિન વાણી રસ કનક કરણ કા મિશ્યા લાહ ગમાઇ સ૦ ચા૦ દ, ચંદ કિરણ જસ ઉજજલ

તેરા નિર્મલ જેત સવાઇરી, જિન સેવ્યાે નિજ આતમ રૂપી અવર ન કાેઇ સહાઇ સ૦ ચા૦ ૭.

## ૯ શ્રી સુવિધિનાથ જિન સ્તવન.

સુવિધિ જિન વંદના પાપનિકંદના જગત આનંદના મુક્તિદાતા, કરમ દલ ખંડના મદન વિદ્વંડના ધરમ ધુર મંડના જગત ત્રાતા; અવર સહુ વાસના છોર મન આસના તેરી ઉપાસના રંગ રાતા, કરા મુજ પાલના માન મદ ગાલના જગત ઉજાલના દેહ સાતા. સુ૦ ૧ વિવિધ કિરિયા કરી મૂઢતા મન ધરી એક પક્ષે લરી જગત બૂલ્યા, માન મદ મનધ્યી મુમતિ સખ પરિહરી જૈન મુનિ લેખ ધર મૂઢ ફૂલ્યા; એહી એકંતતા અતિ હી દુરદંતતા નાસ કર સંતતા દુ:ખ ઝૂલ્યા, સંગ સિહિ

કહી જ્ઞાન કિરયા વહી ક્રધ સાકર મિલી રસ થાલ્યા. સ૦ ૨. બિના સરધાન કે જ્ઞાન નહીં હાત હૈ જ્ઞાન બિન ત્યાગ નહીં હાત સાચા, ત્યાગ બિન કરમ કા નાસ નહીં હોત હૈ કરમ નાસે બિના ધરમ કાચાે: તત્વ સરધાન પંચાંગી સંમત કહ્યો સ્યાદાદે કરી ખૈન સાચા. મુલ નિર્યુક્તિ અતિ ભાષ્ય ચૂર્ણી બલા વૃત્તિ માના જિન રાચા. સ૦ ૩. ઉત્સર્ગ અપવાદ અપવાદ ઉત્સર્ગ ઉત્સર્ગ અપવાદ મન ધાર લીજો. અતિ ઉત્સર્ગ ઉત્સર્ગ હૈ જૈન મેં અતિ અપવાદ અપવાદ કીજો; એ ષઠુ ભંગ હૈ જૈન ળાણી તને સુગુરુ પ્રસાદ રસ ઘટ પીજો: જબ લગ બાધ નહીં તત્વ સરધાન કા તબ લગ જ્ઞાન તમકા ન લીજો. સુ૦ ૪. સમય સિદ્ધાં-તના અંગ સાચા સબી સુગુરુ પ્રસાદ થી પાર

પાવે, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કરી સંયુતા દાહ કર કમેં કા માખ જાવે. જૈન પંચાંગીકી રીતિ ભાં સળી કુગુરુ તરંગ મન રંગ લાવે; તે નરા જ્ઞાન કા માંસ નહીં ઉપના હાર નરદેહ સંસાર ધાવે. સુ૦ ૫. તત્વ સરધાન બિન सर्व कराष्ट्री करी बार अनंत तं रहा। रीता, પુરુષ કુલ સ્વર્ગ મેં ભાગ ઉધા ગિર્યા તિર્યગ્ ઓતાર ખહુ વાર કીતા; જાટ કા મેગણા ખાંડ લાગી જીસા અંત મેં સ્વાદસે ભયા પ્રીકા, ચાર ગત વાસ અહુ દુ:ખ નાના ભરે, ભયા મહામૂઢ સિર મૌર ટીકાે. સુ૦ ૬. સવિધિ જિનંદ કી આન અવધાર લે કુમત કુપંથ સબ દૂર ટારા, પક્ષ કદાશક મૂલ નહીં તાનિયા જાનીયા જૈન મત સુધ સારા: મહા-સંસાર સાગરથકી નીકલી કરત માનંદ નિજ રૂપ ધારાે, સુકલ અરુ ધરમ દાેઉ ધ્યાન **દાે** સાધવે આતમા રૂપ અકલંક પ્યારાે. **સુ**૦ **૭**.

### ૧૦ શ્રી શીતલનાથ જિનસ્તવન (વ્યાભરેક્ષ ફેશા )

शीतल जिनशया रे त्रिसुवन प्रन यं ह शीतल यं हन सारिसा जिनशया रे, जिन मुळ मन इमल हिनंह ज्यों लें हैं हो ने पारसा. जि० १. जि० और न हाता डाय अलय फेह असेहना. जि० जि० सगरे हेव निहार डोन हरे मुळ डेहना. जि० २. जि० गर्भवास हु: भ प्र इलमल संयुत थानमें, जि० जि० पित्त सले अन मत हु अपार मेहहशा महा कि० जन मत हु अपार मेहहशा महा इंहमें जि० जि० अपार माहहशा महा શ્રીટ ફંસ્પા જેસે ગંદમાં. જિં ૪. જિં પર વશ દીન અનાથ મુઝ કરુણાચિત આનિયે જિં, જિં તારા જિનવર દેવ વિનતડી ચિત ઢાનિયે જિં ૫. જિં કરુણાસિંધુ તુમ નામ અખ માહિ પાર ઉતારિયે જિં જિં અપણા ખિરદ નિખાહ અવગુણ ગુણ ન વિચારિયે. જિં દ. જિં શીતલ જિનવર નામ શીતલ સેવક કીજિયે, જિં જિં શીતલ આતમ રૂપ શીતલ ભાવ ધરીજિયે જિં ૭ જિં

#### ૧૧ શ્રી શ્રેયાંસનાથ જિન સ્તવન.

( પીલે રે પ્યાલા હાય મતવાલા એ દેશી. )

શ્રી શ્રેયાંસ જિન અંતરજામી, જગ વિસરામી ત્રિભુવન ચંદા શ્રી૦ શ્રે૦ કલ્પતરુ મનવાંછિત દાતા, ચિત્રાવેલ ચિંતામણ્થિ

ભાતા; મનવાંછિત પૂરે સબ આસા, સં**ત** ઉદ્ધારણ ત્રિભુવન ત્રાતા, શ્રી શ્રે૦ ૧. કાઇ વિરંચિ **ઇશ મન ધ્યાવે, ગાેવાંદ વિ**ષ્ણુ ઉમા-પતિ ગાવે, કાર્ત્તિક સામ મદન જસ લીના-કમલા ભવાની ભગતિ રસ ભીના. શ્રી શ્રે**૦ ર**. એહી ત્રિદેવ દેવ અરુ દેવી, શ્રી શ્રેયાંસ જિન નામ રટંદા; એક હી સુરજ જગ પરગાસે, તારપ્રભા તિહાં કૌન ગર્થદા. શ્રો' શ્રે 3. ઐરાવણ સરિસા ગજ છાંડી, લંબકરણ મન ચાહ કરંદા, જિન છાડી મન અવર દેવતા, મૂઢમતિ મન ભાવ ધરંદા. શ્રી શ્રે૦ ૪. કાઇ ત્રિશુલી ચક્રી કુન કાઇ, ભામિની કે સંગ નાચ કરંદા; શાંત રૂપ તુમ મૂરતિ નીકી, દેખત મુઝ તન મન હુલસંદા. શ્રી શ્રે૦ પ ચાર અવસ્થા તુમ તન સાલે, ખાલ તરુણ

સુનિ માક્ષ સાહેદા, માદ હર્ષ તન ધ્યાન પ્રદાતા, મૂહમતિ નહીં લોદ લહેદા. શ્રી શ્રેગ્. ६ આતમ જ્ઞાન રાજ જિન પાયા, દ્રર ભયા નિરધન દુખ ધંદા, સમતાસાગર કે વિસ-રામી, પાયા અનુભવજ્ઞાન અમંદા. શ્રી શ્રેગ્ છ

# ૧૨ શ્રી વાસુપૂજ્ય જિન સ્તવન.

(અડલ કી ચાલ)

વાસુપૂજ્ય જિનરાજ આજ મુજ તારીયે, કરમ કઠણ દુ:ખ દેત કે વેગે નિવારીયે; વીત-રાગ જગદીશ નાથ ત્રિભુવન તિલા; મહા-ગાપ નિર્યામ ધામ સખ ગુણનાલા. ૧ કાલ-સુભાવ મિલાન કરમ અતિ તીસરા, હાન-હાર જિય સક્તિ પંચ મિલી ધીસરા; એક અંસ મિચ્યાત વાત એ સાંભલી, કીયે મદિરા

પાન આંખ ભાઇ ધામલી. ર પંચમ કાલ વિઢાલ નાથ હું આઇયા, મિશ્યા મત ખાફ જોર દ્યાર અતિ છાઇયા; કલહ કદાશહ સાર કુગુરુ ખહુ છાઇયા, જિન બાણી રસ સ્વાદ કે વિરલે પાઇચા, તુજ કિરપા ભઇ નાથ એક મુજ ભાવના. 3 જિન આજ્ઞા પરમાણ ઔર નહીં ગાવના, પક્ષપાત નહી લેસ દ્રેષ કિન સું કરું; એહી સ્વભાવ જિનંદ સદા મન મેં ધરું. ૪ કિંચિત પુન્ય પ્રભાવ પ્રગટ મુજ દેખીયે, જિન આણાયુતસક્તિ સદા મન લેખીયૈ; હાન**હાર સુ**ભ પાય મિ**ચ્**યા મત છાંડીયે, સાર સિદ્ધાંત પ્રમાણ કરણ મન માંડીયે. પ એક અરજ મુજ ધાર દયાલ જિનેસરુ. ઉદ્યમ પ્રળલ અપાર દીયા જગ ઇસરુ; તુજ વિન કોન આધાર ભવા દધી

તારશે, વિરુદ નિવાહા રાજકરમ દલ કારશે. દ. આતમ રૂપ ભુલાય રમ્યાે પર રૂપ મેં, પર્યો હું કાલ અનાદિ ભવાદધિ કૂપ મેં; અખ કાઢાે બ્રહી હાથ નાથ મુજ ખ્હારીયા, પાઉ પરમાનંદ કરમ જર જારીયા. ૭

### ૧૩ શ્રી વિમલનાથ જિનસ્તવન

(સુંદર ચેત વહાર સાર પાલ સરપુલે એ દેશી)

વિમલ સુઢંકર નાથ આસ અખે ઢમરી પૂરા, રાગ સાગ ભયત્રાસ આસ મમતા સબ ચૂરા; દીજો નિરભય થાન ખાન અજરામર ચંગી, જનમ જનમ જિનરાજ તાજ ખહુ ભગત સુરંગી ૧. માત તાત સુત ભ્રાત જાન ખહુ સજન સુઢાયે, કનક રતન ખહુ ભૂર કૂર મન કુંદ લગાયે; રંભા રમણ અનંગ સંગ

ખહુ કેલ કરાયે, સંધ્યા રંગ વિરંગ દેખ છિનમેં વિરલાયે ૨. પદમ રાગ સમ ચરણ કરણ અતિ સાંહે નીકે, તરુણ અરુણ સિત નયન વયણ અમૃત રસ નીકે; વદન ચંદ જયું સામ મદન સુખ માને છકે, તુત્ર બક્તિ विन नाथ रंग पतंग जाूं धीडे उ. गक वर તરલ તુરંગ રંગ ખહુ લેદ વિરાજે, કંકણ હાર કિરીટ કરણ કુંડલ અતિ સાજે, રાગ રંગ સુખ ચંગ ભાેગ મન નીકે ભાયા, તુજ લક્તિ બિન નાથ જાન તિન જનમ ગમાયા. ४. रतन करत विभान भान क्यूं भये सन्दे, રંભા રમણ આનંદકંદ સુખ પાયે પ્રે: ષાેડસ નિત્ય સિંગાર નાચ સ્થિતિ સાગર પૂરે, જિન લક્તિ ફલ પાયે માક્ષ તિન નાહી इरे प. धन धन तिन अवतार धार किन

ભક્તિ સુઢાની, દયા દાન તપ નેમ સીલ ગુણુ મનસા ઠાની; જિન વર જસમેં લીન પીન પ્રભુ અર્ચ કરાની, તુઝ કિરપા ભઇ નાથ આજ હું ભક્તિ પિછાની દ. જગ તારક જગઢીસ કાજ અબ કીએ મેરા, અવર ન શરણ આધાર નાથ હું ચેરા તેરા; દીન હીન અબ દેખ કરા પ્રભુ વેગ સઢાઇ, ચાતક જયું ઘન દાર સાર નિજ આતમ લાઇ.

## ૧૪ શ્રી અનન્તનાથ જિન સ્તવન (નીદલડી બૈરન હાે રહી એ દેશી)

અનંત જિનંદસુ પ્રોતડી, નીકી લાગી હા અમૃતરસ જેમ; અવર સરાગી દેવની, વિષસરખી હા સેવા કરું કેમ અગ ૧. જિમ પદમની મન પિઉ વસે, નિર્ધનીયા હા મન ધન કી પ્રોત, મધુકર કેતકી મન ખસે, જિમ સાજન હા વિરહી જન ચીત અ• ૨. કરસણ મેઘ મા-ષાડ જ્યું, નિજ વાછરૂ હા સુરભી જિમ પ્રેમ; સાહિષ અનંતજિનંદસૂ , મુઝ લાગી હાે ભક્તિ भन तेम. अ० ३. प्रीति अनाहिनी इभ क्री, મેં કીધી હાે પર પુદગલ સંગ, જગત બમ્યાે તિન પ્રીત સૂ, સાંગ ધારી હાે નાચ્યાે નવ નવ રંગ. અ૦ ૪. જિસ કાે આપણા જાનીયાે. તિન દ્વીધા હાે છિનમેં અતિછેહ; પરજનકેરી પ્રીતડી, મેં દેખી હા અંતે નિસનેહ. અં દ્ મેરા કાઇ ન જગત મેં, તુમ છાડી હા જગમેં જગદીસ; પ્રીત કરું અખ કેલિસ,, હ ત્રાતા હા. માને વિસવા વિસ અર્ગ દ. આત-મરામ તું માહરા, સિર સેહરા હા હિલકેના

હાર; દીનદયાળ કિરપા કરાે, મુઝ વેગે **હા** અખ-પાર ઉતાર. અ૦ ૭.

#### ૧૫ શ્રી ધરમનાથ જિન સ્તવન.

(માલા કિહાં છૈરે એ દેશી.)

ભવિક જન વંદા રે ધરમ જિનેસરધરમ સ્વરૂપી, જિનંદ મારા. પરમધરમ પરગાસૈ રે; પરદુ:ખભંજન ભવિમન રંજન જિં દ્રાદસ પરષદા પાસે રે, ભવિક જન વંદા રે; ધરમ જિનેસર વંદા પરમસુખ વંદા રે. ભ૦૧ ધરમ ઘરમ સહુજન મુખ ભાખે, જિં૦ મરમ ન જાને કાઇ રે ધરમ જિનંદ શરણ જિન દ્રીના. જિં૦ ધરમ પિછાણે સાઇ રે. ભ૦ ર દ્રાવ્ય ૧ ભાવ ૨ સ્વદયા ૩ મન આણે, જિં૦

પર ૪ સરૂપ ૫ અનુખંધારે ૬ વ્યવહારી ૭ નિશ્ચે ૮ ગિન લીજો. જિં પાલા પરમ ન ળંધારે. ભo 3 જયના સર્વ કામમેં કરણી कि० धरमहेसना हीकेरे, किनपूका यात्रा જગતરણી જિં અંત:કરણ શુદ્ધ લીજેરે ભે ૪ षट हाया रक्षा हिल ठानी, किं निक भातम સમઝાનો રે, પૌદગલિક સુખ કારજકરણી જિં સરૂપ દયા કહી જ્ઞાની રે. ભા પ કરિ આડંખર જિન સુનિ વંદે. જિં કરી પ્રભાવના મંડે રે, વિન કરુણા કરુણા કલભાગી, જન્મ મરણ દુ:ખ છંડે રે લ૦ ૬ વિધિમારગ જયણા કરી પાલે જિં અધિક હીન નહી કીજે રે, આતમરામ આનંદઘન પાયા જિં૦ કેવળજ્ઞાન લહીજે રે. ભ૦

#### ૧૬ શાંતિનાથ જિન સ્તવન.

( अविक जन नित्य ये गिरिव है। ये हेशी )

ભવિક જન શાંતિ & જિન વંદા, ભવ ભવના પાપ નિકંદા: ભવિકજન શાંતિ & જિન વંદાે. ૧ પૂરવ લવ શાંતિ કરીના, કાપાત પાલ સુખ લીના; કરુણા રસ સુધમન ભીના, તે તા અભયદાન ખહુદીના. લ૦ ૨ અચિરાનંદન સખદાઇ, જિન ગલે શાંતિ કરાઇ; સુરનર મિલ મંગલ ગાઇ, કુરુ મંડન ૨ મારિનસાઇ, ભ૦ 3 જગત્યાગ દાન ખહુ દીના, પામર કમલા પતિ કીના; સુદ્ધપંચ મહાવત લીના, પાયા કૈવલજ્ઞાન આઇના. ૪ જગ શાંતિક ધરમ મગાસે, ભવ ભવના અધ સહ નાસે; શુદ્ધ જ્ઞાન ઘટલાસે; તુમ નામે અરે ૨ પરમ સુખ પાસે. લા પ તુમ નામ શાંતિ સુખદાતા, તું માત

તાત મુઝ ભાતા, મુજ તમ હરા ગુણુ જ્ઞાતા, તુમ શાંતિક અરે જગત વિધાતા. લ૦ ૬ તુમ નામે નવનિધ લહિયે, તુમ ચરણુ શરણુગઢી રહિયે; તુમ અર્ચન તન મન વહિયે, એહી શાંતિક અરે ર ભાવના કહિયે. ભવિ૦ ૭ હું તો જનમ મરણુ દુઃખ દહિયા, અખ શાંતિ સુધારસ લહિયા; એક આતમ કમલ ઉમહિયા, જિન શાંતિ અરે ર ચરણુકજ ઘઢિયા. ભવિ૦ ૮

૧૭ શ્રી કું શુનાથ જિન સ્તવન.

( ભાવનાકી દેશી )

કુંશુજિનેસર સાહિળ તું ધણી રે, જગ-જીવન જગદેવ; જગત ઉધારણ શિવસુખકાર**ણે** 

રે; નિશદિન સારાે સેવ. કુંં૦ ૧ હું અપરાધી કાલ અનાદિના રે, કુટલ કુબાધ અનીત; લાભ ક્રોધ મદમાહ માચીયા રે. મછર મગત અતીત. કું ૨ લંપટ કંટક નિંદક દંભીયા રે, પરવંચક ગુણ ચાેર; અપથાપક પર નિંદક માનીયા રે, કલઢ કદાશ્રઢ ઘાર. કું ૩ ઇત્યાદિક અવગુણ કહું કેતલા રે, તુમ સબ જાનનહાર; જો મુજ વીતક વીત્યા વીતસે रे. तं काने करतार. कुंठ ४ की करापुरध વૈદ્ય કહાઇયા રે, રાગ કરે સખ દૂર; તિનહી અપણા રાગ દિખાઇયે રે, તા હાવે ચિંતા ચૂર. કું ૦ પ. તુ મુજ સાહિબ વૈદ્ય ધન તરી રે, કર્મ રાગ માહ કાટ, રત્નત્રથી પંથ મુઝ મન માનીયાે રે; દીજો સુખના થાટ. કુંં૦ ૬ નિર્ભુ હોઢ કનક પારસ કરે રે, માગે નહી

કુછ તેહ; જો મુજ આતમ સંપદ નિર્મલી રે, દાસ ભણી અળ દેહ. કું૦ ૭

# ૧૮ શ્રી અરનાથજિન સ્તવન

( ચંદ્રપ્રભુ મુખચંદ્ર સખી માેને દેખણુંદે એ દેશી )

અરજિનેશ્વરચંદ્ર સખી મુને દેખાશુદે, ગત કલિમલ દુઃખ દંદ સ૦ ત્રિભુવન નયના-નંદ, સ૦ માહ તિમર ભયા મંદ સ૦ ૧. ઉદર ત્રિલાક અસંખ મેં, સ૦ મહરિદ નીર નિવાસ સ૦, કઠન સિવાલ આછાદીયા સ૦, કરમ પડલ અઠ તાસ સ૦ ૨. આદિમંત નહી કુંડની સ૦ અતિહી અજ્ઞાન અંધેર, સ૦ સ્વ-જનકુટંએ માહીયા સ૦ વીત્યા સાંઝ સવેર સ૦ ૩. ખય ઉપસમ સંયાગથી સ૦ કરમ પટલ ભયા દ્વર સ૦ ઉરધમુખી પુન્યે કરયા

સ૦ સ્વજન સંગ કરયાે ચૂર. સ૦ ૪. પહુતાે જિનવર આસના સ૦ દીઠા આનંદપુર સ૦ દીનદયાલ કુપા કરી સ૦ રાખાે ચરણુ હજાૂર. સ૦ ૫. જિન કષ્ટે હું આવીયાે સ૦ જાણું તું કરતાર સ૦ બિરુદ સુષ્યાે જિન તાહરાે સ૦ ત્રિભુવન તારણુહાર. સ૦ ૬. સુમતિ સખી સુણુ વારતા સ૦એ સબ તુઝ ૬૫ગાર સ૦ આતમરામ દિખાલીયાે સ૦ વંછિત કુલ દાતાર. સ૦ ૭.

**૧૯ શ્રી મક્ષિનાથ જિન સ્તવન.** (રામચંદ્ર કે બાગ ચંપા માહર રહ્યો એ દેશી,)

મિફ્રિજિનેસર દેવ સવદધિ પાર કરાે છ, તું પ્રભુ દીનદયાલ; તારક બિરુદ ધરાે છે. ૧. તુમ સમ બૈદ ન કાેય, જાનાે મર્મ ખરાેરી, જાવે જિસ વિધરાેગ, તેસાે હી જ્ઞાન ધરાેરી. ૨ અડકર્મ ચાર કષાય, રાગ અસાધ્ય કહ્યોરી; મદન મહા દુ:ખ દેન, સબ જગ વ્યાપ રહ્યોરી. 3 તું પ્રભુ પ્ર્ણુ ખૈદ, ત્રિભુવન જાચ લહ્યોરી; કિરપા કરા જગનાથ, અબ અવકાસ થયારો. ૪ વચન પિયૂષ અનૂપ, મુઝ મન માંહિ ધરારી; દીજો પથ્ય પ્રદાન, મન તન દાહ હરારી. પ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન, ખમ મૃદુ સરલ ભલારી; તાલ અવેદ અભંગ તા સહુ રાગ દલ્યા રો. ૧ પથ્યાદન જિનભક્તિ, આતમરામ રમ્યા રી, તુંઠા મહ્યિજનેશ, અરિદલ ક્ર્ર દમ્યા રી. ૭

ર**૦ શ્રી મુનિસુવત જિન સ્તવન** ( પ્રેમલા પરણી એ દેશી ) શ્રી મુનિસુવત હરિકુલચંદા, દુરનય પંથ ર

નસાયા: સ્યાદ્રાદ રસ ગભિંત વાની, તત્ત્વસ્વ-રૂપ જનાયા, સુજ્ઞાની જિનળાણી રસ પીજો અતિ સન્માની ૧. ખંધ માક્ષ એકાંતે માની માક્ષ જગત ઉછેદે. ઉભય નયાત્મક લેદ ગ્રહીને તત્ત્વપદાર્થ બેદે. સુજ્ઞા૦ ૨. નિત્ય અનિત્ય એકાન્ત ગ્રહીને, અરથ ક્રિયા સબ નાસે: ઉભય સ્વરૂપે વસ્તુ વિરાજે, સ્યાદ્રાદ ઇમ ભાસે. સૂજ્ઞા૦ ૩. કરતા ભગતા આહિજ દુષ્ટે, એકાંતે નહિં થાવે; નિશ્ચય શુદ્ધ નયાત્મ રૂપે, કુણ કરતા ભુગતાવે. સુ૦ ૪. રૂપ વિના ભયા રૂપસરૂપી, એક નયાત્મસંગી; તમ વ્યાપી વિભ એક અનેકા, આનંદઘત દુખ રંગી સુ૦ ૫. શુદ્ધ અશુદ્ધ નાસ અવિનાસી, निरंकन निराधारे।, स्थादवाद भत सगरे। નીકા દરનય પંચ નિવારા-સુ૦ ૬, સપ્ત. ભંગી મત દાયક જિન્છ, એક અનુગ્રહ કીજો; આત્મરૂપ જિસા તુમે લાધા, સા સેવક કા દીજો સુ૦ ૭.

# ર૧ શ્રી નમિનાથ જિન સ્તવન.

( આમિલવે ખંસી વાલા–કાન્દ્રા એ દેશી )

તારાજી મેરે જિનવર સાંઇ બાંહ પકડ કર મારી, કુગુરુ કુપંચ કુંદથી નિકસી, સરણુ ગહી અખ તારી. તા૦ ૧. નિત્ય અનાદિ નિગાદ મેં રુલતાં, ઝૂલતાં ભવાદિધમાંહી, પૃથ્વી અપ્ તેજ વાત સ્વરૂપી, હરિત કાય દુ:ખ પાઇ. તા૦ ૨ બિતિચઉરિંદ્રી જાતભયાનક સંખ્યા દુ:ખકી ન કાંઇ, હીન દીન ભયા પરવસ પરકે એસે જનમ ગમાઇ તા૦ ૩. મનુજ અનારજ કુલ મેં ઉપના તારી ખખર ન કાંઇ, જયૂંત્યું. કર પ્રભુ મગ અખ પરખ્યા; અખ કર્યાં ખેર લગાઇં. તા ૪. તુમ ગુણ કમલ ભ્રમર મન મેરા, ઉડત નહીં હૈ ઉડાઇ, તૃષિત મનુજ અમૃતરસ ચાખી રુચિ સે તમ ખુઝાઇ. તા ૧ પ. ભવસાગર કી પીર હરા સખ, મેહર કરા જિનરાઇ; દ્વા કરુણા કી માહ પર કીજો, લીજો ચરણ છુઢાઇ તા ૧ દ. વિપ્રાનંદન જગ દુ:ખકંદન, ભગત વચ્છલ સુખદાઇ; આતમ-રામ રમણજગ સ્વામી, કામિત ફલ વરદાઇ. તા ૧ છ

## રર શ્રી નેમિનાથ જિન સ્તવન

ચૈતમે સાહાગ સહિયાં ફૂલીયા સબ રૂપમેં, જ્ઞાન કુલ ચારિત ફલ ભર; લાગીયા ચિદ્ર રૂપ મેં, પુન્ય યાવન ચર્યા નીકા, કરણ

પંચ સનુરીયાં, અખ દેખ નેમ વિચાગ સેતી, લયે છિનક મેં દુરીયાં. ૧. વૈશાખ તામસ ઉઠીયાે સખ કુલ કુલ મુરઝાઇયા, ચિત દાહ લસ્મીલૂત કીના શાંતિરસ સુસાઇયા; મન સૈલ રાજ કઠન કીના દંભ નાગન ધાઇયાં, અખ પ્યાસ શાંત ન હાત કિમ હી ત્રિભાવન ઘન જલ પાર્ધયાં ૨. જેઠ જાગી કુગુરૂવાસુ અંધીયાં ખહુ આઇયાં, તન મન સળી મલિન કીને, નયન રજ બહુ છાઇયાં, કછુ આપ પર કી સૂઝ નાંહી પરા દેશર અંધેરમેં, સખ ३५ सुन्दर छार डीने, भांड महातम धेरमें 3. આષાડ કુગુરુ પ્રદાન કીના તમ વાત ચઉરાસીયાં, માનસી તન રાેગ પીરા ઘરમ ગરમી કાસીયાં, અધાભૂમી નરક તાતી છાતીયાં બહુ દુખ ભરે, અબ નેમ સમરશ્

કીજીયે તનતપત ટારે દુખ હરે ૪. સાવનઘટા ઘનઘાર ગરજી નેમ બાની રસ ભરી, અપછંદ निंह इसंघ डे तिन जान सिर विजरी परी. સત્તા સુબૂમી બવ્યજન કી અંસઅંસે સબ ઠરી અળ આસ પુન્ય અંકુર કી મનમાદ સહિયાં ફિરખરી ૫. ભાદા ભએ કુન પુન્ય પૂરે ધરમ વારી લઢ લઢી, સઢસ અષ્ટાદસ દલે સીલાંગ સંજ્ઞા ઝુમ રહી, સરધાન જલસુધ સીંચતા અતિજ્ઞાન તરુવર કુલ રહે, લાગે ગે અજરામર કુલમધુ નેમ આણા સિર વહે. દ. આસુ પુકારે કુગુરુ પિતરા હમરી ગત તમ કીજીયે. ભવ્ય ખ્રાદ્માણ ખોર જિનવચ ચાખીયે રસ પીછ્યે. કુગુરુ ખાલી હાથ ખેઠે પાયે નરભવ ખાય કે. पूजी इसद्वरा धरम इस विध ज्ञान इरसन जीय કે. ૭ કાર્તિ ક દીવાલી જ્ઞાન દીપક ભરમ

તિમર ઉડાઇયા, અખ જ્ઞાનપંચમ નિકટ આઇ-કરણ ત્રિકસુદ્ધ પાઇયા, અષ્ટદેષ્ટિ જોગસાધી; ભાવનાત્રિક ભાઇયા, અબ ભઇ કુમતિ તપ્તદ્ભરો સીત જિમ વચ પાઇયા. ૮ મગસર ભયે સખ છાર મમતા જાનમહા દુખ રાસીયા, સુત ત્રાત ભ્રાતા મિત્ર જનની જાન મહા દુ:ખ इासिया, डांध न तेरा भीत हरकन सक्कन સંગી હિત કરા, ઇક નેમ ચરણ આધાર શિવમગ આસ મનમાંહી ધરાે. ૯ પાષે તનુ પરિવાર પર જન મિત તેરે હૈ નહી, તહિત દમક જા કાન કરિવર રાગ સંધ્યા છિન રહી, ચક્રી હલધર શંખભૃત જન દેખ સુપના રૈનકા, કાઇન થિરતા જાન અખ મન આસરા જિન ભૈન કા. ૧૦ માહ મહ કી વાસના **મન** જ્ઞાન દરસન મે લિયા, યામ તપ સુમતિ કુઠારે કરમ છિલ્લક છેલીયા, જારકે સબ મદન વન ઘન માખમાર્ગ ફેલીયા, અગ દેખ ચંગ અખંડ રાજીલ નેમ હારી ખેલીયા. ૧૧ સીલ સજ તનુ કેસરી પિચકારીયાં સુભ ભાવના જ્ઞાન માદલ તાલ સમ રસ રાગ સુધગુષ્ ગાવના ધૂર ઊડી કરમ કી સબ સાંગ સગરે ત્યાગીયા, નેમ આતમરામ કા ધરી ધ્યાન શિવ મગ લાગિયા. ૧૨

#### ર૩ શ્રી પા<sup>શ્વ</sup>નાથ જિન સ્તવન.

( રાગ ખઢંસ. )

મૂરતિ પાસ જિનંદકી સાહનો, માહની જગત ઉદ્ધારણહારી. મૂ૦ આંકણી૦ નીલ કમલ દલ તનપ્રભુ રાજે, સાજે ત્રિભુવન જન સુખકારી, માહ અજ્ઞાન માન સખદલની, મિશ્યા મદન મહા અઘજારી. મૂ૦ ૧. હું અતિ હીન-દીન જગવાસી, માયા મગન ભયા સુદ્ધખુદ્ધ હારી, તા વિન કોન કરે મુઝ કરુણા, વેગા લા अल अलर डमारी. भू० २ तुम हरसन विन બહુ દૂખ પાયા, ખાયે કનક જસ ચરી મતવારી કુગુરુ કુસંગ રંગવસ ઉરજ્યો, જામી નહી તુમ લગતી પ્યારી મૂ૦ ૩. આદિઅંત બિન જગ ભરમાયા, ગાયા કુદેવ કુપંચ નિહારી, જિન રસ છાર અન્ય રસ ગાયા; પાયા અનંત મહા-દ્રખ ભારી. મૂ૦ ૪. કોન ઊધાર કરે મુઝકેરા. श्री किन विन सह दी। अगरी, करम इसंक પંક સબ જારે, જો જન ગાવત ભગતિ તિહારી. મૂ૦ પ. જેસે ચંદ ચકારન નેહા મધુકર કેતકી દલમન પ્યારી; જનમ જનમ પ્રભુ પાસજિનેસર, णसे। भन भेरे अगति ति**ढा**री. भू० ६. अश्व- સેન વામા કે નંદન, ચંદન સમ પ્રભુતપ્ત ખુઝારી, નિજ આતમ અનુભવ રસ દીજો, કીજો પલક મેં તનુ સંસારી. મૂ૦ ૭

# ર૪ શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન.

ગીત ક્રી દેશી.

ભવાદિધ પાર ઉતારણી જિનવર કી વાણી, પ્યારી હે અમૃત રસ કેલ; નીકી હે જિનવર કી વાણી; ભરમ મિશ્યાત નિવારિયા. જીં દીધા હે અનુભવ રસ મેલ, પ્યારી હૈ જીં ૧ હમ સરિખા અતિ દીનને જીં દ્રાપમ હે અતિથાર અધાર, પ્યારી જીં અતિમારગ સાર, પ્યારી જીં જે ર અંગ ઉપાંગ સ્વરૂપ તું, જીં પર્ધનને હે છ છેદ ગરંથ, પ્યારી જીં સ્વરૂપ તું, જીં પર્ધનને હે છ છેદ ગરંથ, પ્યારી જીં સ્વરૂપ તું, જીં

ભાષ્ય નિર્યુક્તિ સં. છ૦ વૃત્તિ હે નીકી માક્ષ કાૈ પંથ. પ્યારી૦ ૩ સદ્ગુરુ કી એ તાલિકા, જી૦ જાસુ હે ખુલે જ્ઞાન ભંડાર, પ્યારી૦ જી૦ ઇન વિન સૂત્ર વખાણિયા છ૦ તસ્કર હે તિણ લાેપી કાર, પ્યારી૦ છ૦ ૪ સાહમ ગણધર ગુણનીલા, છ૦ કીધા હે જિન જ્ઞાન પ્રકાશ, પ્યારી૦ જી૦ તુઝ પાટાેઘર દીપતા જી૦ ટારચા હે જિન દુરનય પાસ, પ્યારી૦ જી૦ પ. હમ સરિખા અનાથને, છ૦ ફિરતા હ વીત્યા કાલ અનંત, પ્યારી૦ જી૦ ઇન ભવવીતક જે થયા, છ૦ તું જાણે હે તોસ કોન કહંત, પ્યારી૦ છ૦ է છનવાણી વિન કોન થા. છ૦ મુજને હે દેતા મારગ સાર, પ્યારી૦ છ૦ જયા જિનવાણી ભારતી. છ૦ જારયા હે મિથ્યામત ભાર, પ્યારી૦ જી૦ ૭ હું અપરાધી

દેવના, છ૦ કરી યે હે મુજને ળગસીસ, વ્યારી૦ નિંદક પાર ઉતારણા. છ૦ તુહી હે જગ નિર્મળ ઇસ. પ્યારી૦ છ૦ ૮ ખાલક મૂર્ખ આકરા છ0 ધીઠા હે વલિ અતિ અવિ-નીત. પ્યારી૦ છ૦ તા પિણ જનકે પાલિયે. છ0 ઉત્તમ હે જનની એ રોત. પ્યારી૦ છ0 ૯ જ્ઞાન હીન અવિવેકીયા, છ૦ હઠી હે નિંદક ગુણ ચાર. પ્યારી૦ ૭૦ તા પિણ મુજને તારીયે છ0 मेरी & तारा मादनी हार. ખ્यारीం లం ૧૦ ત્રિશલાનંદન વીરજી, છ૦ તુંતા હૈ આસા-વિસરામ પ્યારી ૦ ૭૦૦ અજર અમરપદ દીજયે છ૦ થાઉ 🗟 છમ આતમરામ. પ્યારી૦ છ૦ ૧૧

#### કલશા.

ચૌવીસ જિનવર સયલ સુખકર ગાવતાં મન ગઢ ગહે, સંઘ રંગ ઉમંગ જિનગુણ ભાવતાં શિવ પદ લહ; નામે અંબાલા નગર જિનવર વૈન રસ ભવિજન પિયે સંવચ્છરાે, ખં અગ્નિ નિધિ વિધુ (૧૯૩૦) રૂપ આતમ જસ જસ કિયે. ૧

#### દાહા.

જિનવર જસ મનમાદ થી, હુકમ સુનિકે **હે**ત; જો ભવિ ગાવત રંગસુ, અજર અમરપદ **દે**ત.

#### તીર્થ વંદનમ્

વિહરમાન જિનંદ વંદુ, ઉદિત કેવલ ભાસ્કરં, અસંખ લાેક નિવાસ પ્રભુના, સાસ્વતા અઘ નાસ્કરં; અષ્ટાપદ્દે સમ્મેત ચંપા નેમ ગઢ ગિરિ મંડના, શ્રી વીર પાવા વિમલ ગિરિવર કેસરા દુ:ખ ખંડના. ૧ આણુ તરંગા દરસ ચંગા શિવ અભંગા કારણા, શ્રી અંત-રિખ જિનંદ પારસ થંભણા દુ:ખ વારણા; સંખેસરા અલવેસરા જગ પાવના જીરાવલા; ચિંતામણિ ફલવર્દ્ધિ પારસ મક્ષિ ભવાદધિ નાવલા. ૨ વરકાણ રાણુ નાડૌલ નગરે વીર ઘાણે ગાેડીએ, શ્રી નાડુલાઇ સુવીર રાતા વંદીએ ભવ તાડીએ: શ્રી પાલી પાટણ રાજનગરે ઘનૌઘમંડન પાસછ, ઇમ જેઢ થાનક ચૈત્ય જિનવર ભવિક પૂરે આસછ. ૩ સહુ સાધુ ગણધર કેવલી

કુન સંઘ ભવ જલ તારણા, સુધ જ્ઞાન દરસન ચરણુ સાચા મહાનંદે કારણા; યેહ તીર્થ વંદન ભવ નિકંદન ભવિક શુધ મન કીજીએ, નિજરૂપ ધારા ભરમ ફારા અનઘ આતમ લીજીએ. ૪

# સિદ્ધાચલનાં સ્તવનાે.

( राग-वसंत हे।री. )

٩

સાચા સાહિળ મેરા સિદ્ધાચલ સ્વામી ટેક. ચેતન કરમકા જાલ ક્રસ્યા હે, વેગા હી કરહુ નિવેરા. સિદ્ધા૦ ૧ દરસ કરત જો શિવ-ક્રલ તાકા, વેગ મિટે લવ ફેરા. સિદ્ધા૦ ૨. કલિકાલે એક તુમરે દરસકા, આસરા ભવિકા ઘનેરા. સિ૦ ૩ દુષમ કુગુરુ ભરમ સળ નાઢા, અજ્**હું લાગ લલે**રા. સિં૦ ૪. આતમરામ આનં**દલન** રા<sup>ચ્</sup>યા, તુમચા માન હુ ચેરા. સિં૦ પ

₹

( રાગ વઢંસ. ઢમેકા છાડ ચલે બન માધા યેઢ ચાલ. )

અખ તા પાર ભએ હમ સાધા, શ્રી સિહાચલ દરસ કરી રે. અખ તાં ગ્રેક. આદી- ધર જિન મેહર કરી અખ, પાપ પટલ સખ દ્રર ભયા રે; તન મન પાવન ભવિજન કેરા, નિરખી જિનંદ ચંદ સુખ થયા રે. અ૦ ૧ પુંડરીક પમુહા મુનિ ખહુ સિહા, સિહાફોત્ર હમ જાચ લહ્યો રે; પસુ પંખી જિહાં છિનક મેં તરીયા, તા હમ ઢઢ વિસવાસ ગહ્યો રે. અ૦ ૨. જિન ગણ્ધર અવધિમુની

નાહી, કિસ આગે હું પૂકાર કરૂં રે; જિમ તિમ કરી વિમલાચલ ભેટ્યો, ભવસાગરથી નાહી ડરૂં રે. અ૦ ૩. દૂર દેશાંતરમેં હમ ઉપને, કુગુરૂ કુપ થકા જાલ પર્યો રે; શ્રી જિન-આગમ હમ મન માન્યા, તખદ્ધી કુપંથકુ જાલ જર્યી રે. અ૦ ૪ તા તમ સરણ વિચારી આયા, દીન અનાથકા સરણ દિયારે; જયા વિમલાચલ પુરણ સ્વામી, જનમ જનમકા પાપ ગયા રે. અ૦ ૫. દ્વરભવી અભગ્ય ન દેખે, સુરિ ધનેસર એમ કહ્યો રે; વિમલાચલ કરસે की प्राथी, भाक्ष भडेल ति**शे** वेग लहा। रे. અ૦ ૬. જયા જગદીસર તું પરમેસર, પૂર્વ नवाश वार थये। रे; समवसरण रायण तसे तेरे।, નીરખી મમ અધ દ્વર ગયા રે. અ૦ ૭. શ્રી વિમલાચલ મુઝ મન વસીયા, માનુ સંસારના

અંત કર્યો રે; યાત્રા કરી મન તાેષ ભયા અખ, જનમ મરા દુ:ખ દુર ગયા રે. અ૦ ૮ નિર્મલ મુનિજન જો તેં તાર્યા, તે તા પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાંત કહ્યો રે; મુજ સરીખા નિંદક જો તારા, તારક વિરૂદ યે સાચ લહ્યો રે. અ૦ ૯. જ્ઞાન-હ્યીન ગુણરહિત વિરાધી, લંપટ ધીઠ ક્ષાય ખરા રે; તું વિન તારક કાઇ ન દીસે, જયા જગદીસર સિદ્ધગિરા રે. અ૦ ૧૦. તિયેગ નરક ગતિ દ્વર નિવારી, ભવસાગરકી પીર હરા રે; આતમરામ અનઘપદ પામી, માક્ષ वधु तिने वेश वरी रे. २० ११

3

( ચાલ ગુજરાતી ગરખાડી. )

વેઢલા ભવિ જઇયાે વિમલગિરિ લેટવા,

અરે કાંઇ લેટીયાં ભવદ:ખ જાય, અરે કાંઇ સેવીયાં શિવસુખ થાય; તુમ વેઢલા ભવિ. ટેક અરે કાંઇ જનમ સફલ તુમ થાય, અરે કાંઇ નરક તિર્ય ંચ મિટ જાય; અરે કાંઇ તનમન પાવન થાય, અરે કાંઇ સકલ કરમ ક્ષય જાય. તુમ વહેલા૦૧ અરે કાંઇ પંચમે ભવશિવ જાય, અરે કાંઇ ઇનમેં શંકા ન કાંય; અરે કાંઇ વિમલાચલ કરસાય, અરે કાંઇ ભવિના નિશ્ચય થાય. તુમ૦ ૨ અરે કાંઇ નાબિનંદન-ચંદ, અરે કાંઇ છરી પાલે જન વંદ; અરે કાંઇ દૂર હાય અઘવુંદ, અરે કાંઇ પ્રગટે નયનાનંદ. તુમ૦ ૩ અરે કાંઇ ચઉમુખ ચઢે સુખરાસ, અરે કાંઇ માેક્ષ મેહલ કીના વાસ: અરે કાંઇ ભવવન સહૂ થયા નાસ, અરે કાંઈ કાઇ ન રહે ઉદાસ. તુમ૦ ૪ અરે કાંઇ

માહિટા પુષ્ય અંકુર, અરે કાંઇ ચિંતા ગઇ સખ દ્વર; અરે કાંઇ કુમત કદાશ્રહ સૂર, અરે કાંઇ આવ્યા નાથ હજાૂર. તુમર પ અરે કાંઇ આપણા વંશ ઉધાર, અરે કાંઇ દીન અનાથ આધાર; અરે કાંઇ મુઝને તું અખ તાર, અરે કાંઇ અવર ન સરણુ આધાર. તુમ է અરે કાંઇ મુઝને મત તું વિસાર, અરે કાંઇ કરમ લરમ સખ છાર; અરે કાંઇ આતમ આનંદ કાર, અરે કાંઇ ભવસાગર પામ્યા પાર. તુમર હ

8

( રાગ બિહાગ )

તારક કે જિન નાભિકે નંદન વિમલાચલ સુખદાઇરી, ભરમ મિશ્યામત દ્વર નસ્યાે કે, મિશ્યા લાહ ચુરાઇ સખીરી. તારક૦૧ કુમતા ક્રુટલ વિટલ સબ નાસી સુમતિ સખી હરખા-**ઇરી, તું વૈરણ** મુઝ આદિ અનાદિ દેખ ગિરીંદ નસાઇ સખીરો. તા૦ ર રાગ દ્વેષ મદ ભરમ અજ્ઞાના અંધકાર તિન છાઇરી. શ્રી જિનચંદ ગિરિંદ જો નિરખી છિનકમેં પાપ પલાઇ. સ૦ ૩, પાવન ભાવન મુઝ મન હુલસી ઝુલસી કુમતિ ઘળરાઇરી, અબ કહાં जात के वराध लेंडी रिषक जिनंह हुढ़ाध સ૦ ૪ ભાવત વિમલાચલ જો કરસે પંચ ભવે શિવરાઇરી, અબ હમ તુમરા નાતા ડ્ટા, અળ હ્રસ કેમ ઠરાઇ. સ૦ પ. આદિ જિનંદ ગિરીંદ જો લેટયા પાપ ધુક અંધરાઇરી, જયા જગદીસર શ્રી વિમલેસર ચરણ સરણ તુમ આઇ સ૦ ૬. આગે અનંત સુનિ તે તાર્યા ખેર ન કીની કાંઇરી, હું તુમ બાલક સરઘ પર્યો હું. નેક નજર કરાે સાંઇ સ૦ છ. આત-મરામ નામ અવિનાસી, મુક્તિ રમણો વર-વાઇરો, સુમતિ હિં'ડાલે સબ સખીયનસે, આનંદ મંગલ ગાઇ. સ૦. ૮

પ

### ( राग-भाढ )

મનરી ખાતાં દાખાંજી મહારા રાજ હા રોષભજી થાને મનરો, ટેક-કુમતિનાં ભરમા-યાજી માહારા રાજરે, કાંતુ વ્યવહારિ કુલમેં કાલ અનંત ગમાયાજી માહારા રાજ હા રીષભજી થાને. ૧ કર્મ વિવર કુછ પાયાજી મહારા રાજરે, કાંઇ માનુષ જનમેં આરજ દેશે આયાજી. માવ્ય મિચ્ચા જન ભરમાયાજી માવ કાંઇ કુગુરૂવેષે અધિકા નાચ નચાયાજી.

માં ૩ પુન્ય ઉદય ફિર આયાજી. માંં કાંઇ જિનવર ભાષિત તત્ત્વ પદારથ પાયાછ. મા૦ ૪. કુગુરૂ સંગ છટકાયાજી. મા૦. રાજનગરમેં સુગુરુ વેષ ધરાયાછ, મા૦ પ. સઘલા કાજ સરાયાજી. મા૦ કાંઇ મનડા મક<sup>ર</sup>ટ માને નહી समजयाल. भा० ६. इविषया संग ध्यावेल મા૦ કાંઇ મમતા માયા સાથે નાચ નચાવે-છ. મા૦ ૭. મહિમા પૂજા દેખી માન ભરા-વેજી મા૦ કાંઇ નિર્ગુણીયાને ગુણિજન જગ-में क्कावेल भाव ८ छही वारे तुभरे कारे આયાજી મા૦ કાંઇ કરૂણાસિંધુ જગમેં નામ ધરાયાજી . મા૦ ૯ મન મર્કટકાે સીખાેજી મા૦ કાંઇ સઘલી વાતે સમતા રંગ રંગાવેજી મા૦ ૧૦ અનુભવ રંગ રંગીલા સુમતા સંગી-છ. મા૦, કાંઇ આતમ તાજા અનુભવરાજા ચંગીજી, મા૦૧૧

ŧ

### (રાગ મરાઠી.)

ઋષભ જિનંદ વિમલગિરિમાંડન માંડન ધર્મ ધુરા કહીયે, તું અકલ સરૂપી જારકે કરમ ભરમ નિજગુણ લહીયે ૠ૦૧ અજર અમર પ્રભુ અલગ નિરંજન લંજન સમર સમર કહીયે, તું અદ્ભુત યાહા મારકે કરમ ભરમ જગ જસ લહીયે. ઋ૦ ૨ અ૦૫૫ વિભ્ ઇશ જગરંજન ૩૫ રેખ વિન તું કહીયે, શિવ અચર અનંગી તારકે જગ જન નિજ સત્તા લહીયે. ઋ૦ ૩ શત સુત માતા સુતા સુઢું કર જગત જયં કર તું કહીયે. નિજ જન સબ તારે હમાસે અંતર રખના ન ચાહિયે. ઋ૦ ૪ મુખડા ભીચકે બૈસી રેહના દીનદયા-લકા ના ચાહીયે, હમ તનમન ઠારા વચનસે

સેવક અપના કેંદ્ર દહીયે. ઋ૦ ૫ ત્રિભુવન ઇશ સુઢંકર સ્વામી અંતરજામી, તું કહીયે જખ હમકા તારા પ્રભુસે મનકી ખાત સકલ કહીયે. ઋ૦ ૬ કલ્પતરુ ચિંતામણિ જા<sup>ચ્</sup>યા આજ નિરાસેં ના રહીયે, તું ચિંતિતદાયક દાસકી અરજી ચિતમેં દૃઢ ગ્રહીયે. ઋ૦ ૭ દીન હીન પરગુણ રસ રાચી સરણ રહિત જગમેં રહીયે, તં કરુણાસિંધુ દાસકી કરુણા કર્યા નહી चित्त गढीये ऋ० ८. तुभ विन तारक है। ध न દીસે હાવે તા તુમકા કર્યા કહીયે, યેઢ દીલમેં ઠાની તારકે સેવક જગમેં જસ લહીયે. ૠ૦ ૯. સાત વાર તુમ ચર**ણે** આયેા, દાયક શરણ જગત કહીયે, અબ ધરણે બૈસી નાથસેં, મન-વંછિત સમ કુછ લહીયે. ૠ૦ ૧૦ અવગુણી માની પરિહરસ્થા તા. આદિ ગુણી જગ કા કહ્યુંયે, જો ગુણ જન તારે તા તેરી અધિ-કતા ક્યા કહીયે. ઋ• ૧૧. આતમ ઘટમેં ખાજ પ્યારે ખાદ્યા ભટકતે ના રહીયે, તુમ અજ અવિનાશી ધાર નિજ રૂપ આનંદઘનરસ લહીયે. ઋ૦ ૧૨ આતમાનંદી પ્રથમ જિનેસર તેરે ચરણુ સરણુ રહીયે, સિદ્ધાચલ રાજા સરે સખ કાજ આનંદ રસ પી રહિયે. ઋ૦ ૧૩

9

( राग भाढ. )

થારી લઇરે સરણ જગનાથ આજ મુઝ તારા તા સહી ટેક ક્રોધ માનકી તપત મિટાવા ઠારા તા સહી, મેરે પ્રભુજી ઠારા તા સહી, ચેઢ એ દિવ્યજ્ઞાન જગભાણ હુદયમેં ધારા તા સહી. થા૦ ૧ મિથ્યા રાન કપટ જડતા સંગ वारे। ते। सही, के सम्यण्-हर्शन सरक्ष आनंह रस कारे। ते। सही, था० र तृष्णु। रांड लांडकी कार्य वारे। ते। सही, के यरणु सरणु लय हरणु आनंहसें उगारे। ते। सही, था० उ अष्ट करमहत्व उहलट वैरी टारे। ते। सही, के द्वाहरा विध तप हमके। उधारे। ते। सही, था० ४ युगितिक धर्म निवारणु तारणुहारे। ते। सही, के जगत उधारणु रिषल जिनेसर प्यारे। ते। सही, था० प विमलायलमंडन अध णंडन सारे। ते। सही, के आतमराम आनंहरस याण उधारे। ते। सही, था० ६

6

( રાગ-તરાના. )

રાજત આનંદ કંદરી વિમલગિરી રાજત

આનંદ કંદરી, રિષભ જિનંદ ચંદ સેવે સુર નર વૃંદ રાજત; ટેક્ટ પુંડરીક ગણાધિય પણ કાડી સુનિવર, સાથ શિવનાર વર કરમકાે કંદ હર; ઇત્યાદિક અનંત મુનિ સિદ્ધનકા થાન તું, રિષભદેવ જગદીશ મુઝ આસ ભર. રા૦ ૧ દ્વરભવી જે ભવી નીરખે ન ગિરિ છળિ, पापतभपटल विनाशक सह रविः हायक किनंह દિયા છિનમેં અનઘ પદ, વિમલગિરીસ ઇસ છેદ ગતિ ચાર ગદ. રા૦ ૨ સુર ગણ ઇંદ ચંદ નાચત પઠત છંદ, રચત સંગીત તગી ઘપમય ધુધુ વંદ; ઝગડિદ અનટ કિટ ઘો ધો' ધો'ક ધીટ ત્રો' ત્રો' સખડડિ અનંત ભટ નાશ કર. રા૦ ૩ તલાલાં તલાલાં ધિટ નિટ કિકડ ધંગ, ભ્રમરિ ફિરત સુર અંગના સૂરંગ; ધંદ જયજય નાભિનંદ ભવિચકાર, ચંદ સિદ્ધ- ગિરિ ઇસ મમ શિવ વધુવર કર. રા૦ ૪ અજર અમર અજ અલખ આનંદધન ચિદાનંદ જગાન ह, राजत अन्यून धन सेवड आनंह डरी; નિજરૂપ રૂપ કરા આદિહીમે દાન દીયા, પાપ સબ નાશકર. રા૦ ૫ એક ભવ તીન ભવ પંચઢી જનમ ધર મુગતી રમણી વર નરક તિર્થગ હર; મહાન દકંદ તું વિમલગિરિ ઇશ વર. અનુભવ રંગરાજ કાજ મેરા આજ કર. રા૦ ૬ રાેગ સાેગ માન ભંગ જનમ મરણ સંગ, રાગ દેાષ માહ કાઢ વિકટ અનંગ રંગ, ઇત્યાદિ અનંત રિપુ છીનમે વિડાર કર, આતમ આનંદ ચંદ સુધાનંદ વાસ કર. રા૦ ૭

6

(રાગ કેરએા ડગર બતાદે પાહાડીયાં એ દેશી.) ડગર બતાદે પિયારીયાં મેં તા પૂજાછ રિષભ જિનંદ ડગર ટેક. રાયણ તરુ તલે ચરણ ખિરાજે, બીચ ખિરાજે જિનરાજ. ડ૦ ૧ ચઉ મુખ દરસ કરું ને સુખ પાઉં, જીમ સુધરે સખ કાજ. ડ૦ ૨ વિમલાચલમંડન સખ સાહે, મંડન ધર્મ સમાજ. ડ૦ ૩ આતમચંદ જિનંદજી ભેટી, વેગ મિલે શિવ-રાજ. ડ૦ ૪

#### 90

### ( રાગ-લાવણી. )

સખીરી ચલ ગઢ ગિરનારી. યેઢ ચાલ. પ્રભુજી વિમલાચલ રાજે જીઢાં પ્રભુ રિષભદેવ ગાજે, જાયકે પૂજન કરના જેકે, સબઢી કર્મ સુભટ ભાજે, ભવિજન તુમ કર્યાં આલસ કરતે, તજદા અઘ જેરા કર્મકંદ હર ખંધન ટૂટે.

મિશ્યા મત ઘેરા ન તેરા શત્રુ જગ છાજે. પ્ર૦ ૧. પ્રલુજી નાલિરાય નંદા, કાટ સભ કર્મનકા ફંદા; ભયે જગમેં સુરતરુ કંદા કે સિમરા ધર્મ કે આનંદા; નિજગુણ સત્તા ચિદ્રઘન પ્રગટા પુષ્ટ્યરાસ ઇક તાન, અજર અમર પુરા પદ પામી પ્રગટે કેવલજ્ઞાન ભવિ-જન મહાનંદ કાજે. પ્ર૦ ૨. પ્રભુ તુમ દરશન હિતકારી, તરે ભવવનસે નરનારી; જિનાં ને ચરણ સરણ ધારીકે ખિડગઇ નિજગુણ વન વારી, તીન પાંચ અરુ એક ભવંતર કરત મુક્તિમેં વાસ, જિન ગણધર મુનિ કથન રસીલા આતમ અનુસવ રાસ નિહારા નાથ જગત રાજે.

#### 99

( રાગ દુમરી. મહાવીર તારે સમવસરણકીરે ચાલ )

किनंदा तारे यरण इमलडी रे, हुं याहुं સેવા પ્યારી, તા નાસે કર્મ કઠારી; ભવભ્રાંતિ મિટ ગઇ સારી. જિનંદા ટેક. વિમલગિરિ રાજે રે. મહિમા અતિ ગાજે રે, બાજે જગ ડંકા તેરા, તું સચ્ચા સાહેબ મેરા, હું બાલક बेरा तेरा. किनंदा० १ ४रुखा ४२ स्वाभी रे, તું અંતરજામી રે, નામી જગ પુનમચંદા, તું અજર અમર સુખકંદા; તું નાબિરાય કુલ નંદા. જિં ર ઇથ ગિરિ સિદ્ધા રે, સુનિ અનંત પ્રસિદ્ધા રે, પ્રભુ પુંડરીક ગણધારી, પુંડરગિરિ નામ કહારી એ સહુ મહીમા હૈ થારી. જિં ૩ તારક જગ દીઠા રે, પાપ પંક સહ નીઠા રે, ઇઠામા મનમે ભારો, મેં કીની

સેવા થારી, હુ માસ રહ્યો શુભ ચારી જિં જ. અખ માહે તારારે, વિરુદ તિહારારે, તીરથ જિનવર દા ભેંડી, મેં જન્મ જરા દુખ મેંડી, હું પાયા ગુણની પેડી. જિં પ દાવડ વારી ખિદ્ધારે, દશ કાંડિ મુનિ મિલારે, હુંએ મુક્તિરમણી ભર-તારા કાર્તિક પૂનમ દિન સારા, જિનશાસન જગ જયકારા જિં દ. સંવત શિખિ ચારારે, નિધિ ઇંદુ ઉદારારે, આતમકા આનંદકારી, જિન-દરશનકી અલિહારો પામ્યા ભવજલધિ પારી. જિં છ

> **૧૨** (રાગ લેરવી)

રિષભ સુઢંકર ચિદ્ધન સંગી, વંદા ભવિ-

જન तारेरे. रिव. अंथडी, वहनक्ष्मण सुर नर મન માહે. શાંતિ સુધારસ ધારે રે. રિંગ ૧. જ્ઞાન અપાયનસ વચન સુઢં કર, પૂજા અતિશય ચારે રે. રિંગ્ ર. સ્થિર ઉત્પાદન વ્યય વસ્ત નિરધારી, સ્યાદવાદ અકલંક કરે રે. રિ૦ ૩ યહ ભવ પરભવ કષ્ટ નિવારે, જન્મ મરણ અધ જારે રે. રિ ૪. મધુર સુધારસ વચન રંગીલે. પૈંતીસ અતિશય ધારે રે. રિ૦ ૫. ચઉસઠ सरपति अवरहेव सण, मधुक्र पर अंकारे रे. ६. જયા જગદીસ સુઢંકર સ્વામી, સેવક સખ દુઃખ ટારે રે. રિંગ ૮. વિમલાચલ મંડન મુઝ પ્યારા, આતમ આનંદ લારે રે. રિ૦ ૯.

93

(રાગ ખમાય)

જિન દરશન આનંદ ખાની, ટેક. રાગ

દ્વેષાધીન કામ અજ્ઞાના, હાશ્ય નીંદ ભય-क्षानि, नि० १. पंच विद्यन रति अरति નાસી, ભાસી મહાનંદ ખાની જિં ર. મિથ્યા રંગ ભાંગ કિયા છિનમેં, અવિરતિ સાગ જ-રાની. જિં ૩ ચિદઘન મુરતિ સાહે, શાંતિ સુધારસ દાની જિં૦ ૪. બાલ તરૂન છદ્મસ્થ સુજ્ઞાની, જન અઘહુર નિરનામી, જિં૦ ૫. વિશ્વસેન નૂપ અચિરાકે નંદન, શાંતિ શાંતિ કે દાની. જિ૦ ૬. જન્મ સફલ મુઝ પ્રભુ મુખ નિરખ્યા, વિમલાચલ છવિ ઠાની. જિં છ. આતમ આનંદ કરા જિનવરજી, તરૂં જિમ ભવદુખ પાની. જિં ૮.

#### 98

<sup>(</sup> રાગ રામકલી આંગણ કલ્પ ફલ્યોરી, યેઢ ચાલ ) આનંદ અંગ લર્ચીરી, હમારે આનંદ (ટેક.)

ગણધર પુંડરીક ઇશુ ગિરિ સાંહે, દેખી અઘ સહુ જયોરી. હુ ૧. ઇસ અવસિ લ્યોરી. હુ ૧. ઇસ અવસિ લ્યોરી. હુ ૧. પુંડરીક ગિરિ ઇશુ કારણુ પ્રગટ્યો નામે પાપ હ્યોરી. હુ ૩. નાભિનંદનકા ગણાધિય ઇશુ ગિરિ, કર્મ સુબટથી લયોરી. હુ ૪. જય પામી તુમ મુક્તિ બિરાજે, સેવક હેજ ભયોરી હુ ૫. અરજ કરું નિજ પદ મુઝ આપા, તા સહુ કાજ સયોરી. હુ ૧. દશા તુમારી આતમાનંદી મુઝ પ્રગટે તા સયોરી. હુ ૭.

94

( રાગ આઇ ખસંત )

માદિ જિનંદ દયાલ હા, મેરી લાગી

લગનવા. ટેક. વિમલાચલ મંડન દુ:ખ ખંડન, મંડન ધર્મ વિસાલ હાે. મેંગ્ ૧. વિષધર માેર ચાર કામિજન, દરીસન કર નિહાલ હાે. મેંગ્ ર. હું અનાથ તું ત્રિભુવન નાથા, કર મેરી સંભાલ હાે. મે. ૩. આતમ આનંદકંદકે દાતા, ત્રાતા પરમ કૃપાલ હાે. મે. ૪.

#### 96

### ( राग हुभरी )

ચલા સજની જિન વંદન કાે, વિમ**લા**ન્ ચલ પાપ નિકંદનકાે (ટેક.) દરસ કરત **સખ** પાતક જાવે, તિર્થે ગૃત્ત નરક ગતિ છિંદન કાે ચ૦ ૧. દૂર ભવી અભવ્ય ન દેખે, ચૂર કરાશુ સખ ધંદનકાે. ચ. ર. આતમ રસભર આદિ જિનંદા, દૂરનસેં ભવખંધનકાે. ચ૦ ૩.

# ઉજ્જય તિગરિ સ્તવના.

٩

( રાગ બિહાગ )

વારક હૈ શિવાદેવીકે નંદન કરમ કઠિન દ્રખ દાઇરી, માર વાર અલ દ્વર કરી હે સ્યામ રૂપ દરસાઇ સખીરી વા૦ ૧. મદન કદન શિવ સદનકે દાતા, હરણ કરન દ્રખદાયરી; કરમ ભરમ જગ તિમિર હરનકા, અજર અમર પદ માઇ સખીરી વા૦ ૨. જદ્ભપતિ વંદન કરત અનંદન, સ્વભ્ર ચાર છિતરાઇરી; અમમ અમમ જિન રૂપ સરીસા, જિનવર પદ ઉપજાય सभीरी वा० 3. राकिभती निक वनिता तारी, નવ ભવ પ્રીતિ નિભાઇરી; હલધર રથકર મૃગ તુમ નામે, પ્રક્ષલાક સુર થાઇ સખીરી વા૦ ૪. ગજસુકુમાલ લાલ તુમ તાર્યી. ભવવન

- 4

સગરે જરાઇરો; એ ઉપગાર ગિતુ જગ કેતા, કરુણાસિંધુ સહાઇ સખીરી વાં પ. પિશુ નિજ કુંદું ખ ઉદ્ધાર નાયજી, તારક વિરુદ્ધ ધરાઇરો; એ ગુણ અવર નર નમે રાજે, ઇનમેં કાઇ બડાઇ સખીરી વાં દ. રૈવતાચલમંડન દુખ ખંડન, મહેર કરા જિનરાઇરી; મુજ ઘટ આનંદમંગલ કર તા, હું પિણ આતમરાઇ સખીરી વાં છ

2

### ( રાગ કેરળા )

ડગર અતાદે પૂજારીયા, મેં તો છોડું નેમિ જિનંદ, ડગર (ટેક.) પ્રથમ ડુંક પ્રભુ જિન્છ વિરાજે, રાજે સુરતરુકંદ ડ૦ ૧. સહસ્થાવન પ્રભુ ચરાષ્ટ્ર વિરાજે, છોડીયે પરમ આનંદ ડ૦ ઊંચી વિખડી પંચમી ટૂંકે, કાંટે કર્મકા ફંદ ડ૦ ૩. અવર ટ્ંક પર ચરણુ સુઢુંકર, પૃજો આતમચંદ ડ૦ ૪.

3

### ( राग हुमरी )

ચલા સજનો જિન વંદનકા, ગિરનારી નેમિ સામરીયા ચલા. (ટેક.) ઊંચેર ગઢ પર પ્રભુજ બિરાજે, દરસ કરત ભવજલ તરીયા ચ૦ ૧. શ્યામ વરણુ તનુ ભવિજન માહે, શાંતિ રૂપ તન મન ઠરીયા ચ૦ ૨. આતમ આનંદ મંગલ મૂરતી, સૂરતિ જિન હિરદે ધરીયા ચ૦ ૩.

#### 8

( રાગ-દ્રુપદ આઇ ઇંદ્રનાર કર કર શ્રુંગાર ચાલ. )

તુમ મદન જાર નિજરૂપ ધાર, ગિરવર સધાર મન કામ છાર સુન પશુ પૃકાર જગ સભ તજ દીના તુમ૦૧. તુમ દયાવાન સખ ગુણનિધાન, મેં ધરું ધ્યાન તુમ ચરન આન, સભ ગત નિધાન, તુમ નામ નગીના. તુમ૦ ૨. સુર ઇંદ ચંદ નરઇંદ વંદ, તુમ દરસ નયન મુજ સુખ અમંદ; આતમ આનંદ ચરનન ચિત્ત દીના. તુમ• ૩

4

( રાગ–મરાઠી )

नेभि निरंकन नाथ दभारे वांकन महन

રદન કહીયે, જિન રાજુલ ત્યાગી રૂપમેં રંભા જગમાં એસી ના લહિયે. તે૦ ૧. અવર દેવ વામા વસ કીને ખીને કામરસે ગહીયે, તું અદ્ભુત જે હા નામસેં માર કરમકા જર દહીયે. ને૦ ૨. રૈવતાચલ મંડન દુ:ખખંડન મંડન ધર્મ ધુરા કહીયે, તુમ દરશન કરકે પાપકે કાંટ છિનકમેં સખ ઢહીયે. ને૦ ૩. આતમ રંગ રંગીલા જિનવર તુમરી ચરન સરન લહીયે, તા અલખ નિરંજન જ્યાતિમેં જ્યાતિ મિલીને સંગ રહીયે. ને૦ ૪.

۶

# ( राभ-दुभरी )

મન મગન નેમિ જિન દરસનમેં ટેક. આવા સખી મિલ ગિરવર ચલીયે, નેમિ ચરન યુગ કરસનમેં. મન૦ ૧. રેવતાચલ ભયે તીન કલ્યાણુક, મુગતિ દૈત સેવક જનને. મન૦ ૨. આતમ રૂપ ગહુ મન માહે ન છેાડું રૂપ રસ તન ધનને. મન૦ ૩

# સમ્મેતશિખર તીર્થ સ્તવના.

٩

### (राग-६ भरी)

ચલા સજની જિન વંદનકા મધુવનમાં પાસં નિરંજન કા. ચ૦ (ટેક.) સમેતશિખર પર પ્રભુજી વિરાજે, દરશન પાપ નિકંદનકા. ચ૦ ૧. અશ્વસેન નરપતિક નંદા, દ્વર કરા દુ:ખ ખંધનકા ચ૦ ૨. આતમરામ આનંદક દાતા, વામા માત આનંદનકા. ચ૦ ૩.

5

### ( પારસ નાથ જપત હૈ જો જન-એ દેશી )

પાસ જિનંદ આનંદ કે દાતા, તીન ભવ-નમેં માંઢ લિયારે પાસ૦ (ટેક.) વામાનંદન પાપ નિકંદન, તીન ભવનમેં નામ ગયા રે પા૦ ૧. કમઠાસૂરકા મદ હર લીના, સાત જનમમેં જયકાર લિયારે પા૦ ૨. આતમ સમેતશિખર ચલ જાઉં, જનમ મરન દુ:ખ કર થયા રે પા૦ ૩.

3

### ( રાગ કેરભા )

ડગર અતાદે પહાડીયા, મૈં તા પૂજાં પરમ આનંદ ડગર૦ ટેક૦ પાસ ચરન ભેટનકી મનમે, લાગી અહુત ઉમંગ ડ૦ ૧. ધન્ય દિવસ વાે સફળ ગિનુંગા, જાઉં સમેત ઉત્તંગ ડ૦ ૨. ચાતક ઘન જિમ દરશન ચાહું, મનમેં ભાવ અભંગ ડ૦ ૩. આતમ રસ ભરી જિન-વર નિરખું, કલે મનાેરથ ચંગ ડ૦ ૪.

8

### (राभ हुमरी)

મેં દેખા પારસનાથ નિરંજન સક્લ ક્લી મન આસજ મેં ( ટેંક. ) ગિરિ સમેત પ્રભુ સોહે માહે, માહે ભવિ જન રાસજી. મેં ૦ ૧. દેશ દેશકે જાતરુ આવે કાંઇ ન થાવે નિરાસજી મેં ૨. સંઘ સુહાવન મધુવન સુંદર, જિહાં લીના વાસજી મેં ૩. આતમ આનંદ મંગલ મૂરત, આનંદઘન સુખ રાસજી મેં ૪. પ

### ( પારસનાથ જપત હૈ જો જન-એ દેશી )

પાસ જિનંદ રટત હૈ જો જન, દૂર ટળે ભવસાગર ફેરે પા૦ (ટેક.) તીન ભવનમેં તિલક વિરાજે અષ્ટાદશ દૂખ સખ ગેરે પા૦ ૧. અવર દેવ વામા વસ કીને, ભીને મદન મદંધ ઘને રે પા૦ ૨. શાંતિરૂપ તુમ દરશન કીને, નામ લેત સખ ખંધન ફેરે પા૦ ૩. ગિરિ સમેત પ્રભુ અટલ બિરાજે, આતમ આનંદ રસકા લેરે પા૦ ૪.

ŧ

### (राग हुमरी)

પ્રભુ પાસ નિરંજન જયકારી (ટેક.) ખાલ-પને પ્રભુ અફ્લુત જ્ઞાની, રાખ્યા નાગ લકર કારી પ્ર૦૧. દે નવકાર કર્ણી દર કોના, એક દયા દિલમેં ધારી પ્ર૦૨. વાણીરસ અમૃત વરસાયા, બવિજન કે કારજ સારી પ્ર૦૩. સમૈતશિખર પ્રભુ મુક્તિ વિરાજે, નિજ આતમ-ગુણુ લે લારી પ્ર૦૪.

9

### ( રાગ-દુમરી )

જિન પાસ દરસ કર મગન ભયે (ટેક.) ચરન સરન પ્રભુ તુમ રસ રાચે, કાટે કરમ કલંક ગયે. જી૦ ૧ તેરે ભજનસેં પાપ પખારે, જનમ મરન દુ:ખ દ્રર છયે. જી૦ ૨ ગિરિ સમેત પ્રભુ ત્રિભુવન માહે, આતમરસમેં મગન થયે. જી૦ ૩

# હસ્તિનાપુર સ્તવન

( દેશી-રાસ ધારીકી, કાન્હા મેં નહી રહેનારે, તુમ ચેરે સંગ ચ**લું**. યેહ ચાલ. )

પ્રસુ અવિચલ જયાતિ રે, નિજ ગુણ રંગ રહી (ટેક.) પ્રભુ ત્રિભુવન ચંદારે, તામસ દ્વર ટલી પ્ર૦ ૧ જગ શાંતિ કે દાતા રે, અઘ સખ દૂર દલી. ૫૦ ર. પ્રભુ દીન-દયાલા રે, અબ મુજ આશ ક્લી. ૫૦ ૩. પ્રભુ ચાર કલ્યાણુકરે, વિપદા દૂર ટલી. પ્ર૦ ૪. જિન ગર્લ કલ્યાણકરે, જનમ જિન દીક્ષા થલી. પ્ર૦ ૫. શાંતિ કુંશુ જિનંદા રે, અર જિન નાથ વલી. પ્ર૦ ૬. એહ તીરથ બૂમિ રે, પૂરણ પુરૂચે મિલી. પ્ર૦ ૭. હસ્તિનાપુર આયા રે, દિલ્લીસે સંઘ ચલી. ૫૦ ૮. પ્રભુ સમતા શખરે રે, જ્યાતિમેં જ્યાતિ મિલી. પ્ર૦ ૯. અંક ગુણુ નિધિ ઇંદુ રે [૧૯૩૯] અમાવસ પાેષ ક્લી. પ્ર૦ ૧૦. પ્રભુ આતમાનંદી રે, વિકસિત ચંપ કલી. પ્ર૦ ૧૧.

## તારંગામંડન શ્રી અજિતનાથ સ્તવન. (રાગ-ખમાય)

. જિન દર્શન મન ભાવે રે ચેતન (ટેક.) જિતશત્રુ નૃપ નંદન નીકા, વિજયા અંગજ થાવે રે. ચેઠ ૧. તારંગે રંગ રસ ભરી નિરખી, હિપિત તનુ મન થાવે રે. ચેઠ ૨. શ્રી ભરતેશ્વર ચૈત્ય કરાવે, અજિત બિંખ તિહાં ઠાવે રે. ચેઠ ૩. સંખ્યાતીત ઉદ્ધાર ભયે તબ, સંપ્રતિ રાજ સુભાવે રે. ચેઠ ૪. કરી ઉદ્ધાર જિનચૈત્ય બિંખકા, સંસ્તિ મૂલ ખપાવે રે. ચેઠ પ. વિક્રમ સન શત ઉનતાહીસેં નાણાવડી ગાવિંદ

કહાવે રે. ચેંગ է અજિત બિંબ અંગુલ ખારાંકા, થાપી કર્મ જરાવે રે. ચેંગ છ ચૌલૂક્ય વંશ વિભૂષણુ નરપતિ, કુમાર નરીંદ કરાવે રે, ચેંગ ૮ તૂંગ ચૈત્ય ભવિજન મન માહે, યાત્રા કરા શુભ ભાવે રે. ચેંગ ૯ અષ્ટાદશ દ્વાણુ નહી ઉનમેં, ચાર અનંત ધરાવે રે. ચેંગ ૧૦ આત્માનંદી જિનવર પૂંજે, વિજયાનંદ પદ પાવે રે. ચેંગ ૧૧

# ભાયણામ ંડન શ્રી મક્ષિનાથ જિન સ્તવના

٩ ...

( २।२–५२०४ )

મિશ્ર જિનેસર સાહિઆ, તું તા અંતર-જામી (ટેક.) કરમ સુલટ રથુ અંગણે, એક

છિનક મેં દામી, ષડ્ મિતર પ્રતિએાધક, કીને જગત નિકામી. ૧. પરઉપગારી તું પ્રલ, કરુણા કર સ્વામી; તેરા મુખ દીઠે મીટે, મેરે મનકી ખામી. મ૦ ૨ કરમ રાગકે હરનકાં, પ્રભુ તું જગ નામી; વૈદ્ય ધન તરી મા મિલ્યા, ત્રિભુવન વિસરામી. મ૦ ૩ વરજા પ્રિયંગ તનુ ધરે, ભવિજન સુખકામી, અષ્ટાદશ મલ ટાલકે, ભયે નિજ ગુણુગામી. મ૦ ૪ ગુરજર દેશ સુઢંકરું, લાયણી શુભ નામી; જીહાં વિરાજે તું પ્રભુ, કરે જગકાે વિરામી. મο ૫ કરમ રાેગ યુત હું ફિરું, શિવપદ સુખધામી; જગ જસ લ્યા મુજે તારકે, **કરા आ**तमराभी. भ० ६

5

( શ્રી: રાગ. )

મિલ્લિજિન દરશન નયનાનંદ (ટેક.) નીલ વરાષ્ટ્ર તનુ ભવિજન માહે, વદન કમલ નિર-મલ સખકંદ. નિરવિકાર દગ દયારસ પ્રે, સૂરે ભવિજનકે અધવૃંદ મા ૧ શચિ તતુ-કાંતિ ટરી અઘ ભ્રાંતિ, મદન ભર્યી તુમ કરમ નિકંદ: જય જય નિર્મલ અઘઢર જ્યાતિ દ્યોતિ ત્રિભાવન નિર્મલ ચંદ મા ર કેવલ દરસ જ્ઞાન યુત સ્વામી. નામી અડદસ દાસ જરંદ; લાકાલાક પ્રકાશિત જિન્છ. વાની અમૃત ઝરો વરસંદ મ૦ 3 પીકે ભવિજન અમર લયે છે. ફિર નહી ભવસાગરહી ફિરંદ; નિત્યાનંદ પ્રકાશ ભયા હૈ, કરમ ભરમકે જાર્યી કુંદ મ૦ ૪ અવર દેવ વામારસ રાચે, નાસે નિજગુન સહજાનંદ; તૂં નિર્મંદ વિશુ ઇશ શિવંકર, ટારે જનમ મરન દુખ દંદ મુ પ તેરેહી ચરણ સરણ હું આયા, કર કરુણા અહેન જગઇંદ; અંતર્ગત મુજ સહું તું જાને, સરણાગતકી લાજ રખંદ મુ દે ગુર-જર દેશમેં આતમાનંદી, ભાષાથી નભવર ઉગ્યા ચંદ; વિયત શિખિ નિધિ ઇંદુ શુભ વરસે, માસ વૈશાખેં પૂનિમ ચંદ મુ છે.

₹

જિન રાજા તાજા, મહિલ વિરાજે ભોયાથી ગામમેં (ટેક.) દેશ દેશકે જાત્રુ આવે પૂજા સરસ રચાવે, મહ્લિ જિનેસર નામ સિમર કે મનવં છિત કલ પાવેજી જિં ૧ ચાતુર વરાશુ કે નરનારી મિલે મંગલગીત કરાવે, જય જય જયકાર પંચધ્વનિ વજે શિરપર છત્ર ધિરા-વેજી જિં ર હિંસક જન હિંસા તજી પૂજે ચરશે સીસ નમાવે, તું પ્રાથા તું હિર શિવં-કર અવર દેવ નહી ભાવેજી જિં ૩ કરુશા-રસ ભરે નયન કચારે અમૃતરસ વરસાવે, વદન ચંદ ચકાર જયું નિરખી તન મન અતિ ઉલસાવેજી જિં ૪ આતમ રાજા ત્રિભુવન-તાજા ચિદાનંદ મન ભાવે, મિશ્ર જિનેસર મનહર સ્વામી તેરા દરસ સુઢાવેજી જિં પ.

# શ'એશ્વર પાર્શ્વાજિન સ્તવના.

(રાગ લેરવી)

શ્રી શાંખેશ્વર નિજગુન રંગી, પ્રાણ્છવન પ્રભુ તારે રે. શ્રી૦ ટેક. અશ્વસેન વામાજીકા નંદન, ચંદન રસ સમ સારે રે, અનીયાલી

તારી અંબુજ અખીયા,કરુણા રસ ભરે તારે રે. શ્રી૦ ૧ નયન કચાલે અમૃત રાલે, ભવિ-જન डाक सुधारे रे; अवियडेार थित ६२६ નિરખી. ચંદકિરણ સમ પ્યારે રે. શ્રી૦ ર तेरे। द्वी नाभ स्टत हुं निशहिन, अन्य आवं-ખન છારે રે; શરણ પડેકા પાર ઉતારા, એસે બિરુદ તિહારે રે. શ્રી૦ ૩ ભ્રમત ભ્રમત સંખેશ્વર સ્વામી, પામી ભ્રમ સબ ડારેરે જનમ મરણકો લીતિ નિવારી, વેગ કરા લવ પારેરે શ્રી૦ ૪ આતમરામ આનંદરસ પુરણ, તું મુજ કાજ સુધારે રે; અનહદ નાદ थले घट आंहर, तूं ही तांदी तान G-यारे रे શ્રી૦ પ.

ર

#### (राग-क्रभाय)

શ્રી શંખેશ્વર દરસ દેખ, કુમતિ મારી મિટ ગઇ રે આજ કુમતિ (ટેક.) જ્ઞાન વચન પૂજા રસ ઠાયા, નાશ કષ્ટ ભવિજન મન ભાયા; યું જિન મૂરતિ રંગ દેખ દુરગતિ મરી ટૂટ ગઇરે શ્રી૦ ૧ નિરવિકાર વામા સંગ ત્યાગી. જપમાલા નહી નાથ નિરાગી શસ્ત્ર નહો કર દ્વેષ મિટે, ભ્રમતા સભ છૂટ ગઇરે શ્રી૦ ર નિજ વિભૂતિ લીની લાર, લાકાલાક કરી ઉજાર; નામ જપે સબ પાપ કટે, દૂર-મતિ સખ લૂટ ગઇરે શ્રી ૩ આનંદ મંગલ જંગમ ચાર, મંગલ પ્રથમ જગત કરતાર શ્રી વામાસુત પાસ તુંહી, અલબાંતિ મિટ ગઇરે શ્રી૦ ૪ સ્યામ મેઘ સમ પાસજી નિરખી, આતમ આનંદ શિખી જિમ હરખી; કરત શબ્દ મુખ પાસ તુંહી, યહી રટના રટ લઇરે શ્રી૦ પ.

3

### ( રાગ-પંજાબી છેક્કેડી દુમરી )

મારી બઇયાં તા પકર શંખેશ સ્યામ, કરૂણારસ ભરે તારે નયન સ્યામ મારી. (ટેક.) તુમ તા તાર કૃણીંદ જગ સાચે, હમકા વિસાર ન કરૂણા ધામ. માં૦ ૧. જાદવપતિ અરતિ તુમે કાપી, ધારિત જગત સંખેસ નામ. માં૦ ૨. હમતા કાલ પંચમ વસ આયે, તુમરા શરણ જિનેશ નામ. માં૦ ૩. સંયમ તપ કરને શુહ શક્તિ, ન ધરું કર્મ જંકાર પામ. માં૦ ૪. આનંદરસ પૂરણ મુખ દેખી, આનંદ પૂરણ આતમારામ મારી૦ ૫.

8

### (રાગ કાલિગડા)

પાસ પ્રભુરે, તુમ હમ શિરકે માેર પાળ (ટેંક.) જો કાેં સિમરે શંખેસર પ્રભુરે, ડારેગા પાપ નાચાર પાળ ૧. તું મનમાહન ચિદલન સ્વામીરે, સાહિખ ચંદ ચકાેર પાળ ૨. તિમ મન વિકસે ભવિજન કેરારે, ફારેગા કરમ હોંડાર પાળ ૩. તું મુજ સુનેગા દિલકી ખાતાં રે, તારાેંગે નાથ ખરાેર પાળ ૪. તું મુજ આતમ આનંદ દાતારે, ધ્યાતા હું તુમરા કિશાેર પાળ પ.

ч

(રાગ પંજાબી ઠેકેકી ફુમરી ) તારી છબિ મનાહારી સંખેશ શ્યામ, नीक्षांभुक वत् ते। रे नयन श्याम ते। ० ( टेंड.) यं ६ क्यूं वहन कगत तुम नासे, इसमस पंड पणारे नाम ते। ० १. नीक्षवरण्य तत्तु अविमन मे। हे, से। हे त्रिस्त्रवन इरुण्या धाम ते। ० २. पारस पारस सम ५२ कनहें।, हा८ ५२न तुमारे। डाम ते। ० ३. अकर अणं दित मंदित निक्शुन, ईश छत रिपु पूरे हाम ते। ० ४. अन्य अमत अक यिह्यनरासी, आनं ह्यन प्रसु आत्माराम ते। ० प.

ξ

(ગજલ બેરવીમે')

મુખ બાલ જરા યહ કહદે ખરા તું ઔર નહી મેં ઔર નહી મુખ (ટેક ) તું નાથ મેરા મેં હું જાન તેરી મુજે કર્યાં ન

વિસરાઇ જાન મેરી, જળ કરમ કટા ઔર ભરમ કટા તું ઔર નહીં મેં ઔર નહીં મુ૦ ૧. તું ઇશ ખરા મે હું દાસ તેરા, મુજે કરોાં ન કરા અબ નાથ ખરા, જળ કુમતિ ટરે ઔર सुभति वरे तूं और नहीं में और नहीं सुठ ર. તું પાસજરા મેં હું પાસપરા મુજે કર્યા ન છાહાવા પાસપરા ા જબ રાગ કટે ઔર દ્વેષ મિટે તું ઔર નહી મેં ઔર નહી મુ૦ ૩. તું અચરવરા મેં હું ચલનચરા મુઝે કર્યા ન બનાવા આપસરા જબ ઢાંસ જરે ઓર સાંગ ટરે તું ઔર નહીં મેં ઔર નહીં મુ૦ ૪. તું હૈ ભૂપવરા શંખેશ ખરા મેં તા આતમરામ આનંદ ભરા; તુમ દરસ કરી સબ બ્રાંતિ હરી તું ઓર નહી મેં ઔર નહી મુ૦ ૫.

#### 9

### ( राग से।रह )

લગીલા વામાનંદનસું ભરમ ભંજન તું લગીલા વામાનંદનસું ટેક. જાય સખ ધન જાય વામા પ્રાણ જાય ન કશું, એક જિન્છકી આણ મેરે રહાને જયું કિત્યું લગીલાં ૧. નાંહિ તપબલ નાંહી જપબલ શહ સંયમ ત્યું, એક પ્રભુજીકે ચરણ સરણ ભ્રાંતિ ભાંજી-કે હ્યું; લગીલા ૨. ઘટ અંદર કી જાને તું किन अथन अरने स्यूं, हेण हीनहयाल सुक्डे। તાર જગસે ત્યું લગીલા 3 ઇંદ્ર ચંદ સૂરીંદ પદવી કાે ન વાંધ્કું છું એક તુમ દગ કરુથા-ભીને સદા નીરખું જયું લગોલાેo ૪. તાર આતમરામ રાજા મુક્તિરમણી વરું, શ્રી શંખે-સર નાથ જિનવર શુદ્ધાનંદ ભરું લગીલાં પ.

# શ્રી ફ્લવિ**દિ<sup>°</sup> પાર્સ** જિન સ્તવન (રાગ માઢ)

પૂર્ને તા સહી મારા ચૈતન પૂર્ને તા સહી. થે તા કલવધી પારસનાથ પ્રભકા પૂજો તા સહી (ટેક.) અષ્ટાદશ દ્વાણ કરી વરજિત દેવા તા સહી, ડુક સ્થામ સલ્નો આનંદભર **એવા તા સહી ૧. પરમાનંદ કંદ પ્રભુ** પારસ પારસ તા સહી, તુમ નિજ આતમકા કનક કરન ડ્રક ફરસા તા સહી ર. અજર અમર પ્રભ ક્રશ નિરંજન લાંજન કર્મ કહી, એ તા સેવક મન વાંછત સબ પુરણ અફ્સૂત કલ્પ સહી 3. ચંદ અંક વેદેં દ્વિય સંવત પછી મૈત્ર લહી, મન હર્ષ હર્ષ પ્રભુકે ગુણ ગાવત પરમા-નંદ લહ્યો. ૪.

# ગાેઘામ'ડેન નવખ'ડાપાર્શ્વ જિનસ્તવનાે

9

### ( રાગ બિહાગ )

દાયક હૈ પ્રભુ પાસ નિરંજન અંજન તિમિર મિટાઇરી, અનુભૂતિ નિજ પ્રગટ ભઇ હૈ પરમાનંદ ભરાઇ સખીરી દાયક ૧. સપ્ત ભંગ ષડ ભંગ અભંગે રંગે ગુલ્લુ પરજાઇરી, ચાર ભંગ અડ પક્ષ સુજ્ઞાતા ધ્યાતા શિવસુખ તાઇ સખીરી દા૦ ૨. ચાર નિખેપા નય ઘન સાતો જ્ઞાન ક્રિયા સસુદાયરી, તિમિર એકાંત મિશ્યા મત ટારી અંતજર્યીતિ જગાઇ સખીરી દા૦ ૩. તુમ જાને વિન નાથ નિરંજન કાલ અનંત ગમાઇરી, પરગુલ્લુ રાચ રચ્યા નટ નાટક નયના મૈલ ભરાઇ સખીરી દા૦ ૪.

તુમ અંજન ને તિમિર નસાયા દુન ય પિંથર મિટાઇરી, નિજ સ્વરૂપ કે જાન ભયે હમ જિન મિલને મન લાઇ સખીરી દા૦ પ. દું હત હું હત અંદર દેશદે વિભુ તુમ દરશન પાઇરી, નિર્યામક તું કાંઠે મિલિયા અબ હમ ક્યા પરવાઇ સખીરી દા૦ ६. ઇશ કારણ તમ લવાદધિ કાંઠે બેઠે ધ્યાન લગાઇરી, કરુણાસિધ ભવ પાર કરાે મુજ ચરણ સરણ તુમ આઇ સખીરી ૭. તુમ સમ તારક કાઇ ન દીસે त्रिसुवन सगरे मांधरी, होन थेठे सवसायर તીરે પાસ પ્રભ વિના સાંઇ સખીરી દા૦ ૮. જયા જિન ચંદ આનંદ કે દાતા સગરે કાજ સરાઇરી, આતમ ચંદ ઉદ્યોત કિયા હૈ ભવા-દુધિ વેગ તરાઇ સખીરી દા૦ ૯.

2

( રાગ સારઠ ફૂખજાને જાઉ મારા યહ ચાલ )

શિવરમણી જાદુ ડારા, જબ પાસ જિનંદ જાહારા શિવο (ટેક.) તિયંગ અમર નર નારક રૂપે, સાંગ ધરે અતિ ભારા માહકી દાેર બંધી ગલે માેરે, ઘટમેં ઘાેર અંધારા શિવ૦ ૧ કુમતા રમણ ભરમ રસ રા<sup>વ</sup>ચાે. ના<sup>ચ્</sup>યા અનાદિ અપારા, માતા ઉદર કૂપ રસ કસમલ, મનુષ જનમ મેં નિકસે, પુન્ય ઉદય રખવારા કુમતા વાસ આસ મત કીનો, જિમ લલિતાંગ કુમારા શિં અતર અંબીર જૈન ચલ નીકે, કુન અંગ સુધારા, સુમતા રંગ કરા નિજ તનુપે, લેટા પાસ કુમારા શિ ૪. કિઢાં હાસી વા નાથ નિરંજન, ઇમ હુંઢત

જગ સારા, ઘાઘા મંડણ સબ દુ:ખ ખંડણ, મિલીયા પ્રેમ પ્યારા શિં૦ ૫ હુકમ પ્રભુકે શિવપદ માંગ્યા, અબ કયાં ઢીલ ઉદારા; સંવત શશિ નિધિ અગ્નિ નેત્ર જયૂં, તુંઠા પાસ કુમારા શિં૦ ૬. સંતાષ મુનિ ને હર્ષ સંઘકાે, માર રહ્યાે જિહાં વારા; શિવવધુ નિહચે હુકમ પાસ કે, આનંદ મંગલ ચારા શિં૦ ૭.

# રામનગરમ**ં**હણ શ્રી ચિંતામણી પા<sup>ર્</sup>ર્જાજન સ્તવન.

( ચાલ–સરવણકી )

અબ માેહે પાર ઉતાર, ચિંતામણી અબ માેહે. રામનગર મંડણ દુઃખ ખંડણ, અવર ન કાઇ આધાર ચિં૦ ૧ આસ પાસ પ્રભુ

अलित लिनेसर, भुनिसुबत थित धार; यंद्र પ્રભૂ શ્રી વીર જિનેસર, શાસનકે સિરદાર. ચિં ર એક ઇચ્છક પ્રભુ લાહ કંકણ લઇ. ભૂપતિ અંગ સંગ કાર; વચન યુક્તિસે હમ હુઓ હૈ, યેઢ શક્તિ સંસાર. ચિં૦ 3. ચિંતામણી તુમ નામ ધરાવા, ચિંતત કિમ નહી કાર: સેવકને વિલવિલતા દેખી, અપના નામ સંભાર ચિં૦ ૪. ભ્રમત ભ્રમત ચિંતા-મણ પાયા, રામનગરમેં સાર, પાંચ સેવક પ્રભ પાંચ જિનેસર, પંચમી ગતિ દ્યો સાર. ચિં૦ ૫. સંવત ભુવન ભુવન નિધિ દધિસુત, આશ્વિન માસ અતિસાર; કર્મ વાટી પ્રતિ-પદિ. ગુણ ગાયા કર આતમ ઉદ્ઘાર, ચિં ૦ ૬.

## પા<sup>શ્વ</sup> નાથના સ્તવનાે.

٩

#### ( રાગ–પ્રભાતી )

પારસ નાથ દયા કર માપર, ભવસાગરથી પાર ઉતારા. પાં ૧ અવર દેવ સળ ત્યાંગ કરીને સરાષ્ટ્ર લિયા પ્રભુ અબ મેં થારા. પાં ૨ કાશી દેશ ખનારસી નગરી, જહાં લિયા હૈ પ્રભુ અવતારા. પાં ૩ અધાસેન વામાજકે નંદન, ભવવન કાટન કા પ્રભુ આરા. પાં ૪ યેહ સંસાર પલાલ પુંજકા, દ્વર કરનેકા અગ્નિ ઝારા. પાં પ્ય યેહ સંસાર વિકેટ અટવીમેં, કામ ક્રોધ દુ:ખ દેતે હૈ ભારા. પાં ૧ કરાશ્યુ લિયા સુત અધાસેનેકા, કર પ્રભુ આતમ અળ ઉદારા. પાં છ

ર

### (રાગ ભૈરવી)

નીલવરથ પ્રભુ પાસછ બિરાજે, દરસનથી हु: भ कार्जरे नीझ (टेंड.) की कात्री प्रक्ष हरसन પાવે. ફિર મનસે નહી જાવેરે દરસ અપૂરવ કર કર પ્રાણી, પાપ નાશ કર જાવેરે નીં ૧ ચાર કંટ ફિર સખ જગ જોયા, દરસ એસા નહી હાયા રે દાશરથપુર નીલવપુ જિન, મલ મેરા સબ ધાયા રે નીં ર જો પ્રભુજીકા हरस ५२ नित, नृतन रुप हि भावेरे नृतन રુપકા કલ હૈ યેહી, રુપ નવીન કુરાવેરે નીંગ 3. ચિત્ત એકાગર કર કર કાઇ, દરસ પ્રભ તન પાવે રે; તે રજની સુપનામેં દેખે, ફેર જનમ નહી આવે રે ની૦ ૪. કર ઉપર કર પ્રભુછ બિરાજે, સૂચન ધ્યાન ખતાવે રે; તીન છત્ર પ્રભુ કે પર કરકે, ત્રિભુવન સ્વામી જનાવેર નીંગ્ય. ચામર કહત હૈ નીંચે ઝૂક કર, ઉદ્દર્વ ગતિ તુમ જાવે રે ભામંમડલ પૂઠે પ્રભુ દરસન તમ મિશ્યાત ગમાવે રે નીંગ્ય ક. અયુત જોજન ધ્વજ આગલ પ્રભુ કે, તિસ ઉપર કર સાખારે; જિલ્નુ છન્દથી એમ કહત હૈ, સ્વામી ઇક જગ તાજરે નીંગ્ય છ ઇસ જિનવર કી સેવામેં નિત, ગંડુ શ્રાવક રાવ્યા; આતમ લીપ્સા પૂરણ કીંજો, માક્ષ મારગ એક જાવ્યા રે નીંગ્ય.

3

પાસ જિનંદ નિહાર હાે, તું ત્રિભુવન ત્રાતા. ટેક. તુમ દરશનસે અજર અમર હાે, નિરંજન નિરાકાર હાે તું૦ ૧ અવર દેવ નીકે કર દેખે, પેખે સર્વ વિકાર હાે તું. ર અબ માહે તારા ઢીલ ન કોજો, આતમ આનંદકાર તું૦ ૩.

#### X

#### ( राग हाहरा )

ખઢયાે મમ ભાગ ખઢયાે મમ ભાગ નિરખો જિન ભિંખકાે ખઢયાે છ (ટેક.) મિટગઇ ફિક્રી કરમ અઘ આજ, જિનંદ જસ અખીયાં જગતસિર તાજ. ાા ખળાા ૧ ાા સટક ગઇ મમતા કુગુરૂ લઇ લાજ, પાખંડ ગઢ ખંડની જિનંદ કિરપાજ ાા ખળાા ૨ ાા ભટક મરી જડતા આનંદ ખિડયા આજ, જિનંદ વામા નંદકા આતમ જગ રાજ ાા ખળાા 3 ાા

#### 808

ય

#### ( राग हाहरे। )

કરાજી ભરપૂર કરાજી ભરપૂર, આનંદ સુખ કંદકા કરાજી (ટેક.) વામાજી કે નંદા કરમદલ ચૂર, હયા દિલ રખીયા કુગતિ કરે દ્રર ક૦ ૧ સરણ તુમ લીના કાટાજી ભવસુર, ખ્લેજી મારી અખીયાં ઉગત જૈસે સૂર ક૦ ૨ સફલ ભઇ ચિંતા ભર્યાજી સુખપુર, આનંદ દિલ રખીયા તિમર હરા દ્રર ક૦ ૩

Ę

#### (રાગ ફુમરી)

મેં દેખા ચિદ્ધન પારસકા, મેરે કાજ સરે સબ આજજ મેં. (ટેક.) નીલવરણ તનુ સુર નર માંહે, શાંતિ વદન સુખ સાજજ મેં ૧ અષ્ટાદશ દ્વાણુ ગએ દ્રે, સારે ભક્ત સખ કાજજ મેં ૦૨ ચંદ વદન ભવિ જન મન માંહે, તું ત્રિભુવન સિરતાજજ મેં ૦૩ જનમ જનમ મેં તુમ પદ સેવું, એહી આત મ રાજજ મેં ૦ ૪.

y

### (રાગ અંગ્રેજી વાજેકી ચાલ)

આનંદ તેરે દર્શકા જિનરાજ માનું હું આ૦ (ટેક.) તુંહી આનંદકંદકા હૈ તાર જાનું હું, અવર દેવ દેખીયે વિશેષીયેજ તું આ૦ ૧ મુઝે કરા અમાર તાર માર જાર તું, તુંહી જો આજ લેટીયા ચમેટીયાજ તું. આ૦ ૨ આત્મા આનંદ ચંદ ફંદ ફાર તું, મુજ એક રૂપ કીજીએ દાતાર પાસ તું. આ૦ ૩

6

( રાગ ધ્રુપદ આઇ ઇંદ્રનાર દેશી )

સળ, કરમ જાર જિન સરન ધાર, તુમ નામ સાર ભવી સરત કાર, અનુભવ આધાર સમગતરસ ભીના સ૦ ૧ ભવાદિધ અપાર કરતાર તાર, જગ સત્થવાઢ સળ જગ આધાર તુંઢી પાસ નાથ અજરાઅમર કીના સ૦ ૨ સળ મેટ સાગ સળ વિષય ભાગ, કર આજ યાગ મિટે મનકા રાગ, તુમ નામ લૈત માઢ ભાટ જય કીના, સ૦ ૩. મમ સથા કામ તુમ ચરન પામ, તુમ ધર્યા ધ્યાન ગયા પાપ નામ, આતમ આનંદ દરસન કરલીના સ૦ ૪ F

## (રાગ પ્રભાતો)

થાડીસી જિંદગી સુપનસી માયા, ઇનમેં કર્યા મુરજાયાહેરે થાં ટેક. તન ધન જોબન છિનકમે વિનસે, જિસપર મનરિઝાયાહેરે થાં ૧ ગરવ ભાર જગમેં ન સમાતે, બાદર જિમ વિરક્ષાયાહેરે થાં ૧ સજ પ્રભુ પાસ દેવનક દેવા, આતમ અવિચલ માયા હેરે થાં ૩.

90

( રાગ પાલના ગડલ્યા વઢર્ખયારે-દેશી )

પાલને જિન પાસ પાેંદઇયા ટેક સુરપતિ મિલ સખ દેત હલાેરી, હરખી વામાદેવી મઇયા પાં૦ ૧ ઇંદ્રાણી મિલ મંગલ ગાવે, નાચ કરે તાત થઇયા પાં૦ ૨ તું મેરા લાલા જગ સબ વ્હાલા, ફિર ફિર મુખ મટકર્ષ્યા પા૦ ૩ આતમ કલ્પતરુ જગ પ્રગઠ્યો, દીઠા આનંદ લઇયા પા૦ ૪.

#### 99

#### (રાગ મરાઠી)

અહેંન પદેકા ભજકે ચૈતન નિજ સ્વરૂપમેં રમ રહીયે, તુમ અકલ સરૂપી, છાંડકે પરગુન નિજસત્તા લહીયે અ૦ ૧ ભેદાભેદ અજર અવિનાશી રૂપ રંગ વિના તુમ કહીયે, ાનજ રંગરંગીલા, છાંડકે લીલા નિજ ગુનમેં રહીયે અ૦ ર સંધ્યા રંગ અનંગ સંગ ત્યું જોબન તન ધન ક્યાં ગહીયે, ક્યાં ભરમ ભુલાને, સુપનસી માયા ઇસમેં ના વહીયે અ૦ ૩ આતમ ઘટમેં ખાજ પિયારે બાહિર ભટકતા

ના રહિયે, ગડબડ સબ ત્યાગી, પાસકે ચર**ણ-**કમલમેં જારહીયે આ૦ ૪

92

(રાગ બિહાગ)

સિમર સિમરરે સુજ્ઞાની જિનંદ પદ ટેક અજર અમર સબ અલખ નિરંજન, ભંજન કર્મ કઠાની જિં૦ ૧ ચિદાનંદ ઘન અચર અમૂરત, સુરત ત્રિભુવન માની જિં૦ ૨ શાંતિ સુધારસ જિનવર પારસ, આરસ લાક નિશાની જિં૦ ૩ કાેંટલે નગરે બિંબ બિરાજે, આતમ અનુસવદાની જિં૦ ૪

69

( રાગ ઇમન અથવા પીલુ )

તારી સુરતિકી જાઉ ખલિહારી, માનુ

છળિ સમતા મતવારી, તેા૦ ટેક સમતારસ ભરે નયન કચાલે, અમૃત રસ વરસે દુગ તારી, શાંતવદન ભવિજન મન માહે, સાહે ચ્યાન **ંદરસ કરતારી. તેા**૦ ૧ કામ મદન ભામિની સંગ નાહીં, શસ્ત્ર રહિત નહી દ્વેષ વિકારી, શમરસ મગન મગન નિજરૂપે, સળ हैवनधी छात्र भहदारी. तेर र ध्यान भगन કર ઉપર કરરી, પદ્માસન વિપદા સખ છારી. પૂરણ પ્રક્ષ આનંદ ઘનસ્વામી,-નામી નામ रेटे अध टारी. ती० उ शांतरसमय भूरति રાજે, નિરવિકાર સમતારસ બારી, તીન લુવ-નકે દેવનકી છબિ, તનિકહી તૈસા રૂપ ન ધારી તાે ૪ તીનાંહી દેવ અનંગસુલટનેં. વશ કીને શક્તિ સબ જારી, આતમ આનંદ નિજ રસ રાચી, પારસનાથકી હું અલિહારી તાે૦ પ

9 1

### નેમનાથના સ્તવના ૧

(રાગ-કયા કરૂં માતા મેરી પંડિત કે નીકરી)
નવલવ કેરી પ્રોત સજન તુમ તોડી ન જાઓ
રે નવ. ( આંકણી ) મુક્તિ રમણીસ્યું લાગી
લગન, મનમેં અતિ વૈરાગ ધરના છાડ ચલૈ નિજ સાથ સજન, મુખ ફેર દેખાવાર નવ૦ ૧ તુમ છાડી અખ જાત કહું, મેં નહી છાડત ઘર ન રહું, જોગન ખની તુમ સંગ ચલું, નિજ જયાતિ જગાવા રે નવ૦ ર આતમ વેર ન કુમતિ છલું, રાગ દેષ મદ માહ દલું, મુગતિ નગર તુમ સંગ ચલું, નિજ જોર

3

આવા નેમ સુખચેત કરા, દુખ કાહી

દેખાવા રે (આંકણી) વિરહ તુમારા અતિ હી કઠન, સહી ન શકુ પલ એક વિન, જગત લાગ્યા સખ હાંસી કરન, મત છાંડીને જાવા રે આવાં ૧ કરણાસિંધુ નામ ધરન, સુણ અનાથ કે નાથ! જિન! રદન કરૂં તુમ ચરન પડન, ડુંક દયા દીલ લાવા રે આવા. અડ ભવ સુંદર પ્રીત કરી, અખ કશું ઉલટી રીત ધરી. આતમહીત જગલાજ ટરી, નિજ ભુવન સિધાવા રે આવા 3.

# શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન

( રાગ આઇ ખસંત )

વીર જિનંદ કુપાલ હાે, તું મુઝ મન ભાયા. તેરે બિન કોન અધમ ઉધારણ વારણ મિ**ચ્યા નાલ હાે તું મુઝ૦ ૧ વચન મુધા**રસ તુમ જગ પ્રગટે, ગટકે ભવિજન લાલ **હાે,** તું મુઝ. ૨ આતમ આનંદરસ **ભરલીનાે,** અજર અમર અકાલ હાે તું મુઝ. ૩

2

ચલા ભાઇ ચલકે દેખાવે, આજ પ્રભુ વીર દરસ પાવે (ટેક.) કુંડનપુર મહારાજ ખિરા-જે, મહિમા જસ ગાવે, ચલાે ૧ ત્રિશલાન દં સુરતર જગમેં, વાં છિત ફલ પાવે, ચલાે ૧ ર મન વચ તનુસે ભક્તિ કરત જે, અમરાપુર જાવે ચલાે ૦૩ જન્મ કલ્યાજીક પ્રભુકા પ્રગટયાે, આતમ જસ ગાવે ચલાે ૪ ઇતિ.

3

ચલા ભાઇ તુમકા લે જાવે, જિદ્દાં પ્રભુ

વીર દરસ થાવે ટેક. પાવાપુર મહાવીર બિરાજે, સુર નર જસ ગાવે ચલાં ૧ પાડલ કેતકી દમન મરુવા, ચંપા ચુન લાવે ચલાં ૨ સખ દ્ર કરનકા, પૃજી સુખ પાવે ચલાં ૩ આતમ આનંદ સુક્તિ કલ્યાણુક, જય જયકાર થાવે ચલાં ૪ ૪.

8

# મહાવીર પાલના.

( यास है।री )

ત્રિશલાદે ગાદ ખિલાવે છે (ટેક.) વોર જિનંદ જગત કિરપાલ, તેરા હી દરસ સુઢાવે છે ત્રિ૦૧ આ મેરે વાલા ત્રિભુવન લાલા, હુમક હુમક ચલ આવે છે ત્રિ૦૨ પાલને પાલ્યો ત્રિભુવન નાયક, ફિર ફિર કંઠે લગાવે છે ત્રિ૦૩ આવાે સખી મુઝ નંદન દેખાે, જગત ઉદ્યોત કરાવે છે ત્રિ૦ ૪ આતમ અનુસવરસકે દાતા, ચરણ સરણ તુમ સાવે છે ત્રિ૦ ૫

4

#### (राग हुभरी)

ચલા ભવિજના જિન વંદનકા જિહાં વીર જિનંદ મુગતિ વરીયારે ટેક. પાવાપુરીમેં જિનજી બિરાજે, નાથ નિરંજન મુખ કરીયારે ચ૦ ૧ ચરમ ચીમાસા કરી જિનવરને, ગૌતમ કેવલપદ વરીયારે ચ૦ ૨ આનંદ મંગલ પ્રભુજીકે નામે, આતમ અનુભવ ભવ

ŧ

( રાગ અંમ્રેજી વાજેકી ચાલ)

જિનંદ ચંદ દેખકે આનંદ લયો હું.

તું હી કલંક પંકકા નિપંકકાર તું, અંધ કર્મ ધંધકા વિડાર માર તું જિં ૧ દાસકા નિહાર તાર વીર નાથ તું, રંગ ભંગ માહિકા વિરંગ જાર તું જિં ૨ નિરખ તાત રૈન રૈન નાથ સાથ તું, તેરે હી દર્શન પરસકા આનંદ માનું હું જિં સૂર નુર રંગકા અનંગ કાર તું, આતમા આનંદ રંગ રાજ આજ હું જિં જ

9

(રાગ ખિહાગ)

યું સિમરારે સુજ્ઞાની, જિનંદપદ ટેક

વદન ચંદ જયું શીતલ સાહે, અમૃતરસ મયી વાની જિં ૧ ચિદાનંદઘન અજર અમર તું, જ્યાતિમાં જ્યાતિ સમાની જિં ૧ શ્રેષ્ટ્રિક નરપતિ પદકજ સેવી, જિનવર પદ ઉપજાની જિં ૩ આતમ આનંદ મંગલમાલા અજર અમર પદ ખાની જિં ૪

6

# મહાવીરસ્વામીનું સ્તવન.

(રાગ-ભાપાલી તાલ જલદ એક તાલ.)

નાચત સુર પહિત ખંદ મંગલ ગુણ ગારી, આંચલી સુરસુંદરી કર સંકેત પિકધુની મીલ ભ્રમરી દેત; રમક–ઝમક મધુરી તાન, ઘુલરૂ ધુનિકારી. નાચત ૧ જય જિણંદ શિશિરમંદ ભવિત ચકાર માદ કંદ; કામવામ ભ્રમ નિકંદ, સેવક તમ તારી. નાચતા ર ધૂં ધૂં ધપતા રચંગ, ખુખુહ ઘુટે જલ તરંગ; વેશ્ વીશુા તાર રંગ, જય જય અઘ ટારી. નાચતા 3 સિરિ સિદ્ધારથ ભૂપનંદ, વર્તમાન જિનદિનંદ; મધ્યમા નગરી સુરીંદ, કરી ઉદય મનહારી નાચતા ૪ ગૌતમ મુખ મુનિવરિંદ, તારે બ્રમ કાટ ફંદ; આત્મ આનંદચંદ, જય જય શિવચારી. નાચતા પ

E

( રાગ-માઢ. )

પ્રીત લાગી રે જિણુંદશુ પ્રીત લાગી રે, આંચલી૦ જૈસે ધેતુ વન ફિરે રે, મન અછરે કેરે માંહ; ચરણુકમલ ત્યું વીર કેરે છિનક હી વિસરત નહિ. જિણુંદ૦ ૧ વિ<sup>'દ</sup>યાચલ રેવા નદી રે, ગજવર ભૂલત નાહ; મનમાહન તુમ મૂર્તિ રે, સિમિરત મિટે દ્ર:ખ ઠાહ. જિણંદ૦ ર તેં તાર્થી પ્રભુ માહકા રે, હરી ભવસાગર પીર; જ્ઞાન નયન મુજે તેં દીયે રે, કરૂણા રસમય વીર. જિણંદ૦ ૩ કાેટિ વદન કાેડિ જીઅસે રે, કાેડી સાગર પર્યાત; ગુણ ગાઉં તેરે બહિત શું રે, તા તુમ રિષ્ કાન મંત. જિણંદ૦ ૪ કહિ એક દિન મુજ આવશે રે, નિરખું તેરા રે રૂપ; મા મન આશા તા કુલે રે, ફિર ન પરૂં ભવકૂપ. જિણંદ૦ પ ચરણકમલ રેણ મલેરે; હું લાં હું જગદીશ; अं ि न छ। इं तव बगेरे, न धरे निक સમ ઇશ. જિલંદ૦ է આતમરામ તું માહરા રે, ત્રિસલાનંદન વીર; જ્ઞાન દિવાકર જગ क्या रे, भंकन पर हु: भ सीर. किछां ह० ७ 90

#### ( राग-राभक्षी )

तेरा हरस मन भाया यरम किन. तेरा० આંચલી તું પ્રભુ કરૂણા રસમય સ્વામી, ગર્ભમેં સાગ મિટાયા; ત્રિશલા માતાકા આનંદ દીના, જ્ઞાતનંદન જગ ગાયા. ચરમ ૧ વરસી દાન દે રાેરતા વારી, સંયમ રાજ્ય ઉપાયા; દીનદ્વીનતા ક્ષ્પુયન તેરે, સતચિદ આનંદ રાયા. ચરમ૦ ૨ કરૂણા મંઘર નયને નીરખો, ચંડકાશિક સુખદાયા; આનંદ રસ ભર સુરગતિ પહુંતા, એસા કાજ કરાયા. ચરમ ૩ રતન કમલ દ્વિજવરકા દીના, ગાશાલક ઉઘરાયા, જમાલી પજાર ભવ અંતે, મહાનંદ પદ ઠાયા. ચરમ૦ ૪ મત્સરી ગોતમકા ગથ-ધારી, શાસનનાયક ઠાયા, તેરે અવદાત ગિછાં જગકેતે, કરૂણાસિંધુ સાહાયા. ચરમ૦ ૫ હું બાલક શરણાગત તેરા, મુજકા કહ્યું વિસરાયા; તેરે વિરહેસે હું દુ:ખ પામું, કર મુજ આતમ રાયા ચરમ૦ ૬.

#### 99

## ( રાગ-વસંત સિ'ધ કારી )

વીર પ્રભુ મન ભાયા રે, મેરે ભવદુ: ખ ટારે વીર, આંચલી દેશના અમૃત રસભરી નીકી ભવ ભવ તાપ મિટાયા; સાલ પહાર લગ દે જિનવરજી કરૂણાસિંધુ સાહાયા રે. મે ૧૧ પચપન સુભ ફલ પચપન ઇતરે, યહી અધ્યયન સુનાયા, છત્રીસ વિન પૂછે પ્રશ્નોંકા, ઉત્તર કથન કરાયા રે મે ૧૨ એક અધ્યયનહી

नाम प्रधाने, अथन अरत महारायाः महानंद પદ જગ ગુરૂ પાયા, જયજયકાર કરાયા રે. મે૦ ૩ કલ્યાણક નિર્વાણ મહાે છવ, કાર્તિક અમાવસ ઠાયેા, ચઉસઠ સુરપતિ સાગ કરત હે, ભરતે તરિ છિયાયા રે. મે૦ ૪ ગૌતમદેવ શરમ પ્રતિબાધી, સુન મનમેં ગભરાયા; વર્ધમાન મુજે છાડ જગતમેં. એકાહી માક્ષ સિધાયારા. મેં પ કાણ આગલ હું પ્રશ્ન કરશું, ઉત્તર કેાણ સુણાયા; કુમતિ ઉલ્લુક બાલેગે અધુના, અધકાર જગ છાયા રે. મેંગ ફ તું નહિ કિસકા કા નહિ તેરા, તું નિજ આતમરાયા; ઇમ ચિંતતહી કેવલ પાયા, જય જય મંગલ ગાયા રે. મે૦ ૭

#### 93

#### ( રાગ-સાેરઠ. )

વીરજિને દીની માને, એક જરી, એક ભુજંગ પંચહી નાગણ, સુંધત તુરત મરી; આંચલીં કુમતિ કુટલ અનાદિકી વૈરણ, દેખત તુરત ડરી, ચારાહી દાસી પૂત ભયંકર, હુંએ વસમજરી વીર૦ ૧ આવીસ કુમતિ પૂત હહિલે, નાઠે તુરત મરી, દેાઉ સુભટ જર મૂરસે નાસે, છુટ્યો મદન મરી. વીર૦ ર મહાનંદ रस याभत पाया, तन-भन हाढ हरी, अल-રામર પદ સંગ સુઢાયા, ભવ ભવ તાપ હરી. વીર૦ ૩ શિવવર્ધુ વસી કરણ કાે નીકી, તીનાે રતન ધરી; આતમ આનંદ રસકી દાતા, વીરપ્રસ દાન કરી. વીર૦ ૪

**૧૩** ( રાગ– )

વીરજીન દર્શન નયનાનંદ, વીરજિન. આંચલી ચંદ્રવદન મુખ તિમિર હરે જગ, કરૂણા રસ દ્રગ ભરે મકરંદ; નિલાંબુજ દેખી મન મધુકર, શુંજે તુંહી તુંહી નાદ કરંદ. वीरिकन० १ इनक वरण तनु सवि मन मेछि, સાેહે જીતે સુરગન વૃંદ, મુખથી અમૃત રસકસ પીકે, શિખીવત ભવિજન નાચ કરંદ. વીર૦ ર તપત મિટી તમ વચનામૃતસે, નાસે જનમ મરણ દુ:ખ કુંદ; અક્ષયરે તુમ દરસ કરીને, पत्यक्ष भानुं हुं किनचं ह वीरिक इंड० 3 અરજ કરત હું સુણ ભયભંજન, રંજન નિજ ગુણ કર સુખકંદ; ત્રિસલાનંદન જગત જયંકર કપા કરાે મુજ આતમચંદ વીરજિન૦ ૪

#### 88

### ( राग-वसंत सि'ध अपी )

રે સુણ વીર જિણંદા, ચરણ શરણ બહું તેરા. સુણ આંચલી૦ કામકોધ મદરાગ અજ્ઞાના લાભ દ્રેષ માહ ચેરા, માયાકુરાંડી મદયુત છાંડી, ઇન દીના મુજે ઘેરારે સુદ્ધ ૧. મન-વચ તનુસે કરત આકર્ષણ, વામ રસ અનેરા; સખ ધન દાહે અકર રાગકાે, રંજીત પર ગુણુ-કેરા રે. સુણ ર. સંકા કંખા ભ્રાંતિ વઢાવે, મમતા આશ ઘનેરા; અપ્રીતિ કરે છીનકમેં જનકા, દીયા ગતિ ચાર વસેરા રે. સુણ્ 3. ચારિત્ર રાજકા ત્રાસ દીયે નિતું, નિજગુણ દાળ મેરા; સદ આગમ સંતાષ સુરંગા, સમ્યગ્ દર્શન મેરા રે સુછ્યું ૪ હુકમ કરા કરે સાનિધ

મૈરી, નાસે લરમ અધેરા; આત્મ આનંદ મંગલ દીજે, હું જિન ખાલક તેરા સુઘ્ણ પ

#### 94

વીર જિનેશ્વર સ્વામી આનંદકર, વીર૦ આંચલી. માહન તુમ વિન કિતહી ન લાગે, જ્યું ભામની વશ કામી આ૦૧ પતત ઊદ્ધારણું ભામની વશ કામી આ૦૧ પતત ઊદ્ધારણું બરૂદ તિહારા, કરૂણા રસ મત નામી. આ૦ ૨ અન્યદેવ ખહુ વિધિકર સેવે, ક્છુય નહી હું પામી. આ૦ ૩ ચિંતામણી સુરતરૂ તુમ સેવી, મિશ્યા કુમત હું વામી. આ૦ ૪ જન્મ જન્મ તુમ પદકજ સેવા, ચાહું મન વિસરામી આ૦ ૫ રંભા રમણુ સુરિંદ પદ અકી; વાંછું નહી નિકામી. આ૦ ૬ આ-

ત્મારામ આનંદ રસ પૂરશુ, દે દરશન સુખ ધામી. આ૦ ૭

98

(રાગ પંજાબી ઠેકાની દુમરી.)

મેરી સૈયાં નજર કર તું વર્ષ માન, તું સાચી વીર કરૂણા નિધાન; મેરી સૈયાં. આંચલી. તેરાહી ચરણુકમલકા મધુકર, મુખ વીર વોર સહિત નામ. મેરી સૈયાં૦ ૧ તુમ વિરહા દુ:ખમૂ પુન આરા, મનબલ દુખલ તનુ કનામ. મેરી સૈયાં૦ ૨ ઉત્તરાધ્યનમેં તુમ વચરાજે, તેહી આલંખન ચિત્તમેં ઠામ મેરી સૈયાં૦ ૩ તુમ બિન કાષ્યુ કરે, મુજ કરૂણા ધામ. મેરી સયાં૦ ૪ કરૂણા દ્રગ ભરી તનું કજ

નિરખા, પાસું પદ જિમ આત્મરામ મેરી સૈયાં૦ ૪

#### 90

(રાગ ભાપાલી તાલ દીપચંદી.)

ઇતનુ માંગું રે ઇતનુ માંગું રે ભવભવ, ચરણુ સરણુ તુમ કેરા. ઇતનું આંચલી જિલ્લાસ્થ નૃપ નંદન કેરા, ત્રિશલા માતા આનંદ વધે રે; જ્ઞાતનંદન પ્રભુ ત્રિભુવન માંહે, સાંહે હરિત ભવ ફેરા. ઇતનું ૧ દીન દયાલ કરૂણાનિધિ સ્વામી, વર્ધ માન મહાવીર ભવેરા; શ્રમણ સુઢં કર દુ:ખ હરનામી, આર્યપ્રત્ર ભ્રમ ભુત દલેરા. ઇતનું ૦ ર તેરાઢી નામસે હું મદમાતા સ્મરણુ કરત આનંદ ભરેરા, તેરે ભરાસે હી ભીતિ નિવારી, આનંદ

મંગલ તુમહી ખરેરાે. ઇતનું 3 પુર**ણ પુષ્ય** ઉદય કરી પામી, શાસન તુમસે નાશ અધેરા; જેવા જગદીશ્વર જિનેશ્વર, તું મુજ ઇશ્વર **હું** તુમ ચેરાે. ઇતનુ ૪ આત્મરામ આણું દ રસ પુરણ, સૂરણ કરમ કલંક ઠગેરાે, શાસન તેરાે જગ જયવંતાે, સેવક વંદત નિશદિન તેરાે. ઇતનું પ

## રાધનપુર બિરાજમાન ચઉવીસ છન સાધારણ સ્તવન.

( राग-तुभरी )

જિણંદા તારે ચરણ કમલકી **રે, હું** ભક્તિ કરૂ મન રંગે; જ્યું કર્મ સુલટ સભ ભંગે, હું બેસુ શિવપુર દંગે જિણ્લુંદા અંચ**ઢી**  માદિ છન સ્વામી રે, તું અંતરજામી રે, પ્રભુ શાંતિનાથ જિનચંદા, તું અજર અમર સુખકંદા, તું નાભિરાય કુલ નંદા; જિનંદા૦ ૧ ચિંતામણી નામે રે. વંછીત પામે રે. છન શાંતિ શાંતિ કરતારા, પામ્યાે ભવજલધિ પારા, તું ધર્મનાથ સુખકારા. જીણંદા૦ ર શાંતિજીન તારા રે, બિરૂદ તીહારા રે, ચિંતા-મણી જગમેં જાચે, કલ્યાણ પાસ જગ સાચે, ત્રમ પાસ સામલે રાચે જિણંદા૦ ૩ સહ કૂણ સાહિ રે, માહન મન માહિ રે, ગાડી છન શરણ તુમારી; તું ધર્મનાથ જયકારી, तुं अछत अयर सुभाशरी छाष्ट्रा०४ इंथ्र જીન રાજા રે, વાસ્પૂજ્ય તાજા રે, વાગે જગ ડંકા તેરા. તું મહાવીર ગુરૂ મેરા, હું ખાલક ચૈરા તેરા. જાણાંદા૦ ૫ કુંશુજીન ચંદા રે,

વિમલ સુખકંદારે, શીતલકી હું ખલિહારી, નેમીશ્વર રાજીલ તારી. શ્રીમંધિર આનંદ-કારી ૬ જીણાંદ૦ વીરજીન દાતા રે, કરા મુજ શાતા રે, પ્રભુ તું તારક મુજ કેરા; કરૂણા-નિધિ સ્વામી મેરા, હું શાસન માનું તેરા હ **छ**षां हा० शरुषागत तारीरे, नद्धी अन्यगति મારી રે, તુમ નામ તણા આધારા, તુમ સિમર સિમર સિરિકારા, તુમ વીર હા દુ:ખ મઆરા. જાણાંદ૦ ૮ સંઘ મન હરનારે. અક્ષય નિધિ ભરનારે, નાયક શ્રી મૂલજનંદા, રાધણપુર નગર સુઢંદા, સહુ સંઘને માદ કરંદા જીણંદા૦ ૯ રાધણપુર વાસા રે, માસ ચાર રહી ખાંસા રે, સહ્ સંઘ મને આનંદી, ભવભાંતી સખહી નીકંદી, ચઉવીસે જિનવર વંદી ૧૦ જાણાં દા૦ મંખુનિષી વેદા રે. અંક

ઇંદુ નિખેદા રે, સંવત આયેા સુખકારી; દ્રા-વિશંતી સુની મનાહારી, સહુ નિજ આતમા હિતકારી. જીણુંદા૦ ૧૧

## " અથ સર્વ જિન સામાન્ય સ્તવન "

જાણું દજ અમ માંએ ડાંગરીયા, કાટવાટ ભયા યાનક ભયાનક ાા અમ આંકણી ાા ભ્રમત ભ્રમત જગ જાલ કરયા મેં, તા દુ:ખ અનંતા પાય ાા જી ાા દીન અનાથ વિદ્વાર લાલ તુમ, અમ ચરણ શરણ તુમ પાય ાા જી ાા અમ ાા ૧ ાા જાચક નિશ્કીન માગત તા પણ, હાની કચ્છુ નહિ થાય ાા જી ાા પ્રભુજી નહિ તા ચિતિત દાયક, લાયક સો ન કહાય ાા જી ાા અમ ાા ૨ ાા જો દાયક સમરથ નહિ તા કુણ, તા કુમાગણ જાય ાા જી ાા ત્રિભુવન કલ્પતરૂ મેં જાચ્ચા, કહાે કેમ નિષ્ફલ થાયા છા અળા ૩ ા અવગુષ્યુ માની પરિહરે તો, આદી ગુણી કાેે શુ થાયા છાા પારસ લાેે હ દાેષ નિવ માને, કરે શુદ્ધ કંચન કાય ા છાા અળા ૪ ાા આતમરામ આનંદરસ પુરાશુ, ચૂરાશુ સમર કલાયા છા અજર અમર પુરાશુ પ્રભુ પામી, અળ માંેએ કમી ન કાંયા છા અળા પા



# ખંડ ર જો.

# દ્વાદરા ભાવના અને બીજા પદેા પ્રથમ અનિત્ય ભાવના

યોવન ધન થીર નહી રેહના રે આંચલી પ્રાંત સમય જે નજરે આવે મધ્ય દીને નહીં દીસે, જો મધ્યાને સાં નહીં રાત્રે કયાં વિરથા મન હીંસે. યાવન ૧ પવન ઝકારે ખાદલ વિનસે ત્યું શરીર તુમ નાસે, લછી જલ તરંગવત ચપલા કયાં ખાંધે મન આસે વ્યાવન ૧ વદ્યા સંગ સુપનસી માયા ઇનમેં રાગહિ કૈસા, છિનમેં ઉડે અર્ક્કત્લ જયું યાવન જગમાં ઐસા વેાવન ૩ ચકા હિર પુરંદર રાજે

મદ માતે રસ માહે, કૌન દેશમેં મરી પહુંતે તિનકી ખખર ન કાહે. યાેવન૦ ૪ જગ માયા મેં નહીં લાેબાવે આતમરામ સથાને, અજર અમર તું સદા નિત્ય હૈ જિન ધૂનિ યહ સુની કાને. યાેવન૦ પ

### દ્વસરી અશરણ ભાવના

( રાગ મરાઠી, અપને પદકા તજકર ચેતન પરમે ફસના ના ચાઇએ-એ દેશી. )

નિજ સ્વરૂપ જાને વિન ચેતન જગમેં નહીં કાઇ હૈ સરના, કર્યા ભરમ ભૂલાના જાન નિજરૂપ આનંદ રસ ઘટ ભરના. નિજ૦ ૧ ઇદ્ર ઉપેંદ્ર આદિ સખરાને વિના સરન યમ મુખ પરના, અતિ રાગ ભરાયે છવ કી કોન કરે જગમેં કર્યા. નિજ ર માત

પિતા સ્વસુ ભાત પુત્ર કે દેખત હો યમ લે ચલના, મુખવાય રહેંગે સરણા નહીં તિનને કા કરના નિજ૦ ૩ મૃતક દેખી સાચ કરે મન અપના સાચ નહીં કરતા, દ્રઢ મૂરખ तूरि करम की शतिसे सह अशमें शीरना. निक ० ४ कम वन हुभ हावानव हहें हिरन પાત કાે કાેસરના, તિમ સરણ વિના તું માહસે પાપ પિંડકા કર્યા ભરના નિજ ૫ હરિ વિરંચિ ઇશ નહીં ત્રાતે આપહી તિનકા કર્યાં મરના જિન વચનહિ સાથે છવના જિતનાહિ આયુ ધરના. નિજ૦ ૬ આતમ રામ તું સમજ સિયાણે લે જિનવર વચકા સરના, મમતા મત કીજે નહીં તેરી મેરી મેં તે પરના નિજ ૭

#### અથ તૃતીય સંસાર ભાવના

રાગ-સારઠ કુખજાને જાદુ ડારા એ દેશી.

ઉરઝાયા માતમજ્ઞાની સંસાર દુખાંકી ખાની ઉરઝાયા, આંચલી વેદપાઠી મરો પાણજ હાવે સ્વામી સેવક પામી, પ્રક્રા કીટ દ્વિજવર રાસભ નૃપ વર નરક હી ગામી ઉર૦ ૧ સુરવર ખર ખર જગયતિ હાેવે રંક રાજ વિસરામી. જગ નાટક મેં નટવત નાચ્યા કર નાના વિધ તાની ઉરુ ર કાન ગતિ મેં છવ ન જાવે છારે નહીં કાઇ થાની, સંસારી કર્મ-સંગથી પૂર્યો કચવર કૂટી જગનામી ઉર૦ ૩ એક પ્રદેશ નહીં જગ ખાલી જનમ મરજ નહીં ઠાની, પવન ઝકારે પત્ર ગગન જ્યું ઉડત िन करें अर्था भी **ઉ२० ४ सतियत आनंह ३५**  સંભારા છારા કુમત કુરાની, જિનવર ભાષિત મગ ચલ ચેતન તાે તુમ આતમજ્ઞાની ઉર૦ ૬.

## અથ ચતુર્થ એક્તવ ભાવના.

( २। १ – ५६ स. )

ત્મ કર્યાં ભૂલપર મમતા મેં યા જગ મેં કહા કાન હે તેરા તુમ અાંચલી. આયા એક હી એક હી જાવે સાથી નહીં જગ મુખન વસેરા, એક હી સુખ દુઃખ ભાગવે પ્રાણી સંચિત જો જન્માંતર કરા. તુમ ૧ ધન સંચ્યા કરી પાપ ભયંકર લાગત સ્વજન આનંદ ભરેરા, આપ મરી ગયા નરક હી થાને સહે કહેશ અનંત ખરેરા. તુમ ૧ ૨ જીસ વનિતાસે મદ નહિ માતા દિયે આ ભરણ હિ વસન ભલેરા, સા તનુ સજી પરપુરુષ કે

સંગે ભોગ કરે મન હર્ષ ઘનેરા. તુમo 3 છિવિત રુપ વિદ્યુત્ સમ ચંચલ ડાભ અની ઉદ ભિંદુ લગેરા, ઇનમેં કર્યાં સુરઝાયા ચૈતન સત ચિદ આનંદ રુપ અકેરા. તુમo ૪ એકહી આતમરામ સુહંકર સર્વ ભયંકર દુર ટરેરા, સમ્યગ દરસન જ્ઞાન સ્વરુપી ભેષ સંયાગહિ બહા ઘરેરા. તુમo પ

### પંચમી અન્યત્વ લાવના

( રાગ-બેરવી )

ખુશાસાન રસ રંગી રે ચેતન ા ખુશા માં આંચલી. તન ધન સ્વજન સાહાયક જે તે ઇનસે અન્ય નિરંગી રે ા જીવસે એહી વિલક્ષણ દીસે અન્ય પણા દગ સંગી રે ા ખુશા શા માં જો ભવી દેહ ખંધુ ધન અનસે

આતમ ભિન્ન હિ ભંગી રૈ ા તિન કાં સાંગ શંકુસેં પીડા વ્યાપે નહીં ઉખ ભંગી રે ા પ્રદ્યા રા જેસેં કુધાતુ સેં કંચન બિગર્યો દીસે સ્વરૂપ વિસંગી રે ા ગયે કુધાતુ કે નિજગુલ સાંહે ચમકે નિજગુન ચંગી રે ા પ્રદ્યા ા 3 ા કરમ કુધાતુસેં ચેતન બિગર્યો માને સબહિ એકં ગીરા સમ્યગ દરસન ચરઘુ તાપસે દાહે કરમ સુરંગી રે ા પ્રદ્યા ા ૪ ા આતમ બિન્ન સદા જ હ તાહેં સત ચિદ રૂપ ધરંગી રે ા આનંદ પ્રદ્યા સુઢં કર સાહે અજ ર અમર અનંગી રે ા પ્રદ્યા ા પા

# છઠ્ઠી અશુચિ ભાવના

( राग-सिंध कारी )

તતુ શુચી નહીં હાવે કાહેકું ભરમ ભુલા

નાત તનુ ા આંચલી ા રસ લાહી પલ મેક હાડસેં મજજા રેત ગુહાનારા આંત મૂત પિત્ત સિંભદ્ધી કસમલ અતિહી દુર્ગ ધ ભરાનારે તન ૧ નવહિજ શ્રીત ડરે મલગંધિ રસ કદેમ અમુહાનારા તનુમે શુચિ સંકલ્પહિ કરના એહીજ નામ અજ્ઞાનારે. તતુ. ૨ નવ વરહ્યુની મુખ ચંદ્રજ્યું નિરખી મનમેં અતિ હરષાનારે, રૂધિર પયમલ મૂત્ર પેટમેં નસનસ મૈલ ભરાનારે. તતુ. ૩ રૂધિર માંસકી કુચ **ગંધી** હૈ મુખસેં લાલ વહાનારે, ત્રૂથ મૂત્રકે દ્વાર ઘનીલે તિનસે ભાગ કરાનારે. તતુ. ૪ અશ્રચિ. तर भान हें शुचि नाड़ी जी सत स्नान કરાનારે; આતમ આનંદ શાચિતર સાહે દેહ भभता तक शनारे. तन्. प

#### સાતમી આશ્રવ સાવના

( રાગ દુમરી ભેરવી )

આશ્રવ અતિ દુખદાનારે ચેતન આશ્રવ. આંચલી. મન વચ કાયા કે વ્યાપારે યાગ યહી મુખ માતારે, કર્મ શુભાશુલ જીવકાં આવે भाश्रव किनमत गानारे. आश्रव. १ मैं याहि ભાવના વાસિત મન પુન્યાશ્રવ સુખ દાનારે, વિષય કષાયે પીડિત ચેતન પાપે પીંડ ભરા-नारे. आश्रव. २ जिन आगम अनुसारी વચને, પુન્યાતુખંધી પુનાનારે, મિથ્યા મત વચને કરી આવે, પાપાશ્રવ દુ:ખ થાનારે. આશ્રવ. 3 ગુ<sup>ર</sup>તશરીર સેં પુન્ય સુઢંકર કરે જગવાસી સિયાનારે, હિસક ષટુકાયાકા જંતુ જગ મેં પાપ કરાનારે આશ્રવ ૪ ચાગ કષાય વિષય પરમાદા વિરતિ રહિતહિ અજ્ઞાનારે, મિથ્યા દરસની આરત રોદ્રી પાપ કરે સુખઢાનારે. આશ્રવ પ આત્મ સદા સુઢંકર નિર્મલ જિન વચ અમૃત પાનારે, કરકે જીવે સદા નિરંગી પામે પદ નિરવાના રે આશ્રવ૦ ૬

## આઢમી સંવર ભાવના

( राम-विद्धार )

જિતંદ વચ સંવર સુનરે સુજ્ઞાની. આંચલી. સબ આશ્રવ કેં આવત રાેકે સંવર જિતવર માની, સાે ભી દાેય ભેદ સેં વરન્યા દ્રવ્યભાવ સુખદાની જિતંદ૦ ૧ કરમ શ્રહ્યુકા છેદ કરે જો સંવર દરખ વિધાની, ભવ હેતુ કિરિયા જો ત્યાંગે ભાવ સંવર સુખ ખાની. જિતંદ૦ ૨ જિસ જિસ કારણુ સેંતી રૂંધે આશ્રવ જલ

**પથ પાની.** ते ते @पाय निरोध है तांध જોડે પંડિત જ્ઞાની, જિનંદ૦ ૩ ખમ મૃદુ સરલ અનીહા સેતી કોધ માન છલ થાની, લાલ એ ચારા ક્રમ સેં રૂન્ધે તા કહીએ શાલ ધ્યાની. જિનંદ૦ ૪ કરે અસંયમ દ્રહતા किनडी ते विषयें। विषमानी, धन्द्रिय संयम પુરન સેવી કરે જર મૂર સે હાની. જિનંદ ય તીન ગુષ્તિસે લાગકા છતે હરે પરમાદ કુરાની, અપરમાદે પાપ યાગ કું બિરતી સેં સુખ જાની. જિનંદ ६. સમ્યગ દરસસે મિથ્યા છતી આરત રોદ્રહિ ધાની, થીર ચીત કરીને **છ**त थिहानं हा आतमपह निर्वाती किनंह ७

નવસી નિજ<sup>°</sup>રા **સાવના.** (રાગ કમાચ દુર્મ'તિ ડારદે મેરે પ્રાણી દુર્માત એ દેશા) ચેતન નિજેરા સાવના ભાવે રે. ચેતન.

આંચલીં જગ તરુ બીજ ભૂત કરમ જે, ખેરુ કરે મુખપાયે; સાે નિજેરા દાય લોક સુનીનો, સકામા અકામ અતાવે રે. ચેતન ? સંયમી કા સકામ નિજેરા. ઇતરા કા ઇતર કહાવે; કર્મ પાપ કા કલ જો ભ્રાેગો. સ્વયં ઉપાય સનાવે રે. ચેતન ર મલયત કનક તમ વન્દ્રિસે જેસે દેાષ જરાવે, તપ અગ્નિ સેં કર્મ તપાયે તેસે છવ સુભાવે રે. ચેતન૦ ૩ ખાના નહિં ઉનાદરિ કરની, વિસ્તી સંખેપ ગિનાવે: રસ ત્યાંગે તન કષ્ટ કરે જે. ઇન્દ્રિય विषय कुंधावें रे. श्रेतन० ४ ष८ खेडे यह ખાદા કહ્યો તપ, ષઢ વિધ અંતર ઠાવે: પ્રાય-छित्त वियाव<sup>२</sup>य सुढं ४२, विनय ०सुत्सर्भ ધરાવે રે. ચેતન પ શુભ ધ્યાને તપા અગ્નિ દીપે, ખાહિર અંદર ભાવે; સંયમી જન કરે

અદુષ્ટ નિજેરા, દુજજેર ક્ષણુ ખય જાવે રે. ચૈતના ૧ ખંધન ગયે તુંબ જયું જલ મેં, છિનક મેં ઉર્ધાહિ આવે; આતમ નિર્મલ સુધ પદ પામી, જનમ મરણ મિટાવે રે. ચૈતના ૭

### દશમી ધર્મ ભાવના

( राग-भाढ )

ચેતનજ થાને ધર્મની ભાવના દાખા જ મહારારાજ હા ચેતન જ ા આંચલી ા ધર્મ જિનંદ બતાયા જ માહારારાજરે કાંઇ જેહને આલંબી હ જિરે કાંઇ જેહને આલંબી હ ભવાદિધ મેં ન ડુખાયા જ મહારારાજરે ાા ચેતન ાા ૧ ા સંયમ સત્વ સુહાયા જ મહારારાજરે કાંઇ બ્રહ્મ અકિંચન તપ સુચિ

સરલ ગિનાયા અહારારાજરે ॥ ચેતન ॥ ર ॥ ખાંતિ માર્દવ મુક્તિ અમહારારાજરે કાંઇ દસવિધ ધર્મી વીરજિનંદ સુનાયા અમહારા-રાજરે ॥ ચેતન ॥ ૩ ॥ નરક પડંત રાખે અમહારારાજરે કાંઇ તીર્થે કર પદ ધર્મ થકી જગ પાયા અમહારારાજ ॥ ચેતન ॥ ૪ ॥ સંકટમેં સુખ આપે અહારારાજરે કાંઇ આતમાનં કી ધર્મ અતિ સુખ દાયા અમહારારા રાજરે ચેતન ॥ ૫ ॥

### એકાદશમી લાેકસ્વરૂપ લાવના

( 김기-아르 되지. )

ભવી લાેક સ્વરૂપ સમર રે સમ. આંચલી૦ કંટિ ધરિ ઢાથ ચરણ વિસ્તારી, નર આધુતિ

ચિત ધર રે; ષડ્ડબ્ય પુરણલાક સમરલે ઉપ-જત અિનસત થિર રે. અવી૦ ૧ ત્રિભુવન **૦યાપક લાેક વિરાજે, પૃથવી સાત સુધર** રે: ઘનાદધિ ઘનતનુ વાત વિલ કલશે. ચાર એાર રહી થીર રે. ભવીં ર વેત્રાસન સમ લાક અધા હૈ, ઝલ્લરા બિ મધ્યવર રે; મુર-બાકાર હી ઊર્ધ્વલોક હૈ, ભાષે જગ **છ**નવર રે. ભવી૦ ૩ રચના ઇસકી કિન હી ન કીની, નહીં ધારયા કિન કર રે, સ્વયં સિદ્ધ નિરા-ધાર લાક યે. ગગન રહ્યો હી અચર રે. ભવીન ૪ ઇશ્વર કતહી લાક જો માને, સા આજ્ઞા નહીં ઘર રે: આત્માનંદી છનવર જપિયા, માન મિથ્યા મત હર રે. ભવી૦ પ

## દ્વાદશમી બાેધિદુલ લ લાવના.

( राग-धुभरी. )

અનંત કાલ સે બાે ધિદુર્લ માં પાનારી, સખી બાેધી, આંગલી અકામ નિરજરા પુન્યસે પ્રાની, થાવર સેંત્રસ થાનારી સખી. ૧ બિ ત્રિ ચતુ પંચ ઇન્દ્રી સુઢં કર, ક્રમસેં તિરયગ માનારી, સખી ૨ નરભવ આરજ દેશ સુનીતિ, ઇન્દ્રિય પટુતર ગાનારી, સખી ૩ લાંબી આયુકથક શ્રવણ ગુણ, શ્રદ્ધા શુચિતર ઠાનારી સખી ૪ તત્ત્વ નિશ્ચય બાેધિરતન સુઢં કર, શિવસુખકી ખાનાકી સખી ૫ દુર્લભો ધિ ભાવના ભાવે, તાે તું આતમરાનારી સખી ૬

#### પદા

( રાગ-બેરવી )

મેરી કળાહી એદર દી રહી. મે. તારે નાથસે ઘર ના વસાય મે. ૧ મેં તા મૂર હતી ન તા મેં રહી જગ બ્રામકાતા અબ હા રહી. તા. ર હું તા હું ઢ રહી ન તા યાર મીલા, અબ કાલ અનંતા હી રાય રહી. તા. ૩ ન તા મીત વિવેક ન તા ધર્મ ગુણી, અબ સીસધૂની હું તા એઠ રહી. તા. ૪ હું તા નાથ હી નાથ પુકાર રહી, કુમતા જર જારહી જાર રહી. તા. પ તું તા આપ મીલા મન રંગ રલા, અબ આનંદરૂપ આરામ લહી. તા. દ

ર

( રાગ–વસંત )

તું કહ્યું ભારે ભયે શિવ રાધા, વાદા સાચ

કરા મનમાંરે. તું. આંકણી. ફ્લી વસંત કંત-ચિત શાંતિ, બ્રાંતિ કુવાસ ફૂલ મતિ દારે, મનમાઢન ગુણ કેતકી ફ્લી, સમતા રંગ ચર્યી ઘર તારે. તું ૧ ઇચ્છારાધન તશ્ત ભઇ ઘટ, જરત ભયા અઘઘાંસ ભલારે, સમતા શીતળતા મનમાની, ગુણસ્થાનક શુદ્ધ શ્રેણી ચલાેરે. ૨ પાયસુબૂમિ ચેતનકી શુદ્ધ શુદ્ધ કરત ભઇ ચિત અંબુ ભરે રે, વરસત कैन वैन शुद्ध भरीया भरीय यैन वनवाग ધરે રે. તું. ૩ કુમતા તાપ મીટ<mark>ી ઘટ અં</mark>દર મન ખંદર શઠ શાંત ભયે રે, અનુભવ શાંતિ કી ખુંદ ભરી ઘર, સુકતાફળ શુદ્ધ રૂપ થયે રે. તં. ૪ આતમચંદ આનંદ ભયે તુમ, જિનવર નાદ અભંગ સુષ્યારે, સગરે સાંગ ત્યાગ શિવ નાયક જ્ઞાયક ભાવ સુભાવ શુરૂયા. પ

#### 248

#### ( राअ-वरवा )

असे ते। विषमणा , पिया है। उमाह जाणी।। असी आवे मन मेरे ही जाये अध क्ष्मिरी। असी भाषा मिहिंश सिरेह सुन इहत कार्य हो । नाह हेव कर्य वावे ते। हरन बाबे हें सरी।। असार हा चित्त हूं ही सार गंध भार हुं ने तार हा से हरहें। हें स वंस निक्क्स आर्थ कंसरी।। असी आवे मन मेरे जहन वन छेह काइं। प्रगटे आनंह हंत जारी जाल संचरी।। अ

8

( राग- असंत )

અળ કશું પાસ પરા મન હંસા, તુમ મેરે જિનનાથ ખરે રેા જારમાર મમતા દ્રહમાંથન ાગ સ્નિગ્ધ અભ્યંગ કરે રે ા અળાા ૧ ાા ભવતર ભાર તાણ વિસ્તરીયા, માઢ કર્મ જડ મૂળ જયાં રે ા ક્રોધ માન માયા મમતા રે, મતવારે શહું કુન ચર્ચી રે ાા અળાા ર ાા પાસપરન વામારસ રાચ્યા, ખાંચ્યો કર્મગતિ ચાર પર્યારે, રાગદ્રેષ જિંહાં ભયે રખવા રે, ભવ વન સઘન જંજીર જયોં રે. અળ. 3 પ્રાથુ પ્રાથા જિને ક્રેડી વાણી, કરણ રંધમે શબ્દ પર્યા રે, અનુભવ રસલરી છીનકમેં ઉચ્ચો આનંદ આત્મારામ લયી રે. અળ. ૪

¥

( राग-भाढ )

પ્રીતિ ભાંગી રે કુમતિ શું પ્રીતિએ-( આંચલી) ગ્રાન દરસ વરણી દેઉ રે, ઇસકે પૂત

કુરૂપ, જ્ઞાન દરસ દેાઊ નિજ ગુણારે, છાદકીને અનુપ-કુમતિ૦ ૧ મહાનંદ ગુણ સાેસિયા રે. વેઠની ઠાસ કરૂર: કુમતા તાત ભયંકરૂ રે, માહે માહ ગરૂર કુમતિ ૨ નાસ્યા મવ અના-દિકે રા, તન આયા દે ઠામ; હડિબંદન આયુ નશ્યા રે, નામ ચિતારા રે તામ કુમતિ ૩ કું ભકાર ગાતર ગયારે, વિઘ્નરાજ ભસમંત, દરસન ચરણ અમરશુકાે રે, રૂપ રહિત વિસંત કુમતિ ૪ અગરૂલઘુ ગુણ ઉલ્લહ્યુરે રે, આતમ શક્તિ અનંત; સતચિદ આનંદ આ દિલે રે. પ્રગટયા રૂપ મહંત પ કુમતિ૦

E

( રાગ–માઢ )

પ્રીતિ લાગી રે સુમતિ **શુ**ં પ્રીતિ આં**ચલી** 

પીર મિટ અનાદિકી રે, ગયા અજ્ઞાન કુરંગ विषधर सरपाधी पंचले रे, निर विषइप દિરંગ સુમતિ ૧ યાંચા નલખંઘન કીયે રે, કાઢી કમરકા નીર; તપ તાપે કરી સૂકીયા રે. ધાર્ય નીજ ગુનચીર સુમતિ ર પ્રક્રે નિધ निक उपधीरे, रिष्य रंथक सिरनाढ; भिटी અનાદિકી વકતા રે, ચાલ્યા શિવપુર રાહ. સુમતિ 3 ક્રોધ માન મદ માહકી રે, નાસી અજ્ઞાનકી રેહ; કુમતિ ગઇ શિર કુટતી રે. Aट्या बम तुम नेड, सुमति० ४ साड साड રિટ રટનારે, છાંટધા પરગુણ રૂપ; નટ જયું સાંગ ઉતારીને રે, પ્રગટયા આતમ ભ્રપ પ સુમતિ૦

#### 146

# नेम राळुख वैराज्य विषे

(રાગ-સુઢા વિદ્વાગ રે સામરેના જારે સાંમરે રે)

નવભવ કેરા નેહ નિવારી, છિનકમેં ના છટકાજરે. સામરે ૧ હું જોગન ભાઇ નેહ સખ જારી રે, અંગ વિભૂતિ રમાજારે. સામરે ૨ ભવસાગરમેં નેયા ફિરત હૈ, મુજકા પાર લગાજા રે. સામરે ૩ આપ ચલત હા માેલ નગરે, મુજકા રાહ ખતાજા રે. સામરે ૪ મેં દાસી પ્રભુ તુમરે ચરાષ્ટ્રકી, આતમ ધ્યાન લગાજા રે. સામરે પ

# આત્માને શિખામણુનું પદ

( राग-विदाग )

રે મન મૂરખ જનમ ગમાયા, નિજગુણ ત્યાગ વિષય ન રસ લુધા. નેમ શરણ નહિ આયા. રે મન ૧ થહ સંસાર સુઢી સાવરનો, સંબલ દેખતુ માયા ચાખન લાગ્યા રૂઉસી ઉડ ગઇ, હાથ કહ્યુ ન આયા. રે મન ૨ થહ સંસાર સુપનસી માયા, મૂરખ દેખ લાભાયા, ઉડ ગઇ નિંદ ખુલી જબ અંખીયાં, આગે કહ્યુ ન પાયા. રે મન. ૩ પરગુષ્ણુ તજ કર નિજગુષ્ણુ રાચા, પુષ્ય ઉદય તુમ આયા, એક અનાદિ ચિન્મય મૂરતિ, સુમતિ સંગ ચરતા, હું ડું નામ ધરાયા. જીનવર સિંઘડી નાદ સુષ્યા જબ, આતમ સિંઘ સુઢાયા. રે મન પ

6

राभ पढ

સમજ સમજ વશ મન ઇંદ્રો, પરગુન

સંગીન હારે સયાના-સમજ. આંચલી. ઇન-હીકે વશ શુદ્ધ ખુદ્ધ નાસી, મહાનંદ રૂપ ભુલાતા, સાંગધાર જગ નટવતુ નાચ્યા, માચ્યા પરગુણ તાના. વશકર. ૧ ચાર કથાયા ઇન સંગ ચાલે. ચંચલ મન હિ ભરાના, માહ મિથ્યા મદ મદ નહિ હી યા છે, સાથે હિમૂર અજ્ઞાના. વશકર. ૨ તું ચાંહે સંયમ રસ રાચું, ધરૂં શીર વીરની આના, ઉલટ ઉલટયે કરે તુજ મનકું, નાસે મનારથ માના વશકર 3 ભ્રામક મન તનકા ઉકસાવે, ડારે ભરમકી ખાના, મૃગ તુષણાવત દાેડી પ્રીરત હૈ. કરી કલ્પના ના. વશકર. ૪ આતમરામ તું સમજ स्याने, ४२ धंदिय वसज्ञहाना पीडे, आसीनंह રસ મગન રહાે રે, નીકા મીલ્યા અબટાના વશકર. પ

90

# આત્માે પદેશ પદ

( राग गुलरी )

તે' તેરા રૂપકુ પાયા રે સુજ્ઞાની તે' તેરા આંગલી. સુગુરૂ સુદેવ સુધર્મ રસભીના, મિશ્યા મત છિટકાયા રે. સુજ્ઞાની. ૧ ધાર મહાવત સમરસલીના, સમતિ ગુષ્તિ સુભાયા રે. સુજ્ઞાની ર ઇંદ્રિય મન ચંચલ વશ કીને, જાયા મદન કુરાયા રે. સુજ્ઞાની. 3 સ્યાહાદ અમૃત રસ ભીના, ભૂલે નહિ ભૂલાયા રે. સુજ્ઞાની. ૪ નિક્ટ વ્યવહારે પંથ ચાદયા, દુર્નય પંથ મિટાયારે. સુજ્ઞાની. પ આંતર નિશ્ચય બહિ વ્યવહારે. વીરજીનંદ સુનાયારે. સુજ્ઞાની. ૬ આત્માનંદી અજર અમર તું, સતચિદ આનંદરાયારે સુજ્ઞાની. ૭

#### ૧૧ આત્માપદેશ પદ.

( राग-युक्ररी. )

તે' તેરા રૂપ ન પાયા રે અજ્ઞાની તે' તેરા. આંચલી દેખી રે સુંદરી પરકી વિભૂતિ, તું મનમેં લલચાયા રે. અજ્ઞાની ૧ એક હી **પ્રદા** રિટ રટના રે, પરવશ રૂપ ભૂલાયા રે. અજ્ઞાની ર માયા પ્રપંચ હી જગતકા માની, ફિરતીન મેહી ભૂલાય; રે. અજ્ઞાની 3 સક વત પાઠ પઢી શ્રંથનકા, મિશ્યામત મુરઝાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૪ જેસે કરછી ફિરે વ્યંજનમેં. સ્વાદ ક્ષ્કુય ન પાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૫ પરગુણ સંગી રમણી રસ રાચ્યાે, આછા અર્દ્રેત સુનાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૬ આત્મઘાતી સાવ હિંસક તું. જગમે મહંત કહાયા રે. અજ્ઞાની ૭

भः सभाष्तः ।

### ચિદાનન્દને સુમતિના સજ્દેશ. (રામ–ગઝલ.)

ચિદાનન્દ યાર તું મેરા, વિછારા કર્મને ઘેરા; વિછેારા કર્મકા ભારી, ભયા તળ નાહસે ન્યારી. તુમ હુમ એક થે જિયા, કુમત ઘર વાસ તુમ કિયા; છાડ નિજ નાર હિતકારી, ધરી શીર કુરકી કયારી. કહા નહી માનતા મેરા, લગા ઢંગ કામકા ઘેરા; સુગુણ સબ દૂર હી નાસે, ભયે ગતિ ચારમે વાસે. તુમે ઘર સાંગ જગ નાચ્યા, સુમતસે ફિર કિમ રાચ્યા ગયી સબ સાર તુમ કેરી, દહી અતિ જાણ દિલ મેરી. કાે દિલદાર નહી આવે. નાથકા કંદ છાડાવે; કરી **દ્ર**ગ કરૂણા મુઝ કેરી, ખલાયા લેત હું તે**રી**. સુના જિનરાજ્ તેરી, વિના તું શરણ કા મેરી; સુધારસનાદ તુમ તેરા, સુનત સભી જાત મિટ ઘેરાે. વિવેક ઔર જ્ઞાન દેા શુરા, અજે વૈરાગ્ય રંગ તુરા: કર્મ દલ સુરકે સારા, આનન્દ ઘર આવશે પ્યારા.

# શ્રી લખ્ધિસ્રીધર જૈન થ-થમાળા.

| _  | A C.G. min.               |                 |
|----|---------------------------|-----------------|
| ı  | कीन वत विधि संधद          | 0-1-0           |
| ર  | હીર પ્રશ્તાત્તરાણિ        | ०-१२-•          |
| 3  | ક્રો <b>પાલચ</b> રિત્રમ્  | ભેટ             |
| Y  | तत्त्वन्यायविकाड२ ( भूस ) | 0-1-0           |
| પ  | પંચસૂત્રમ્ ( સટીક્રમ્ )   | બેટ             |
| ţ  | હ <b>િશ્વન્દ્રકથાનકમ્</b> | બેટ             |
| J  | वैराज्यरसमं करी           | બેટ             |
| 4  | ચૈત્યવન્દનચતુર્વિ શતિ     | o <b>–</b> ₹– c |
| Ŀ  | કવિકુલકિ <b>રી</b> ઢ      | 0-1-0           |
| O  | મૂર્તિમંડન ( ગુજરાતી )    | 0-8-0           |
| 19 | મૂર્તિ મંડન ( હિન્દી )    | બેટ             |
| ોર | આરંભસિહિઃ ( સટીકા )       | २-८-०           |
| 8  | तत्त्वन्यायविकाडरः सटीडः  | 4-0-0           |
| 18 | દી પાલિકાકલ્પ :           | બેટ             |
|    |                           |                 |

| 14  | સમ્મતિતત્ત્વસાયાનમ્          | 4-0-0   |
|-----|------------------------------|---------|
| 9 6 | સ્ત્રાથ મુક્તાવલિઃ           | 4-0-0   |
| ૧૭  | સકલાહે (સ્તોત્રમ્ ( સટીકમ્ ) | <u></u> |
| 14  | <b>थात्मानन्द</b> स्तवनावसी  | 0-8-0   |
| 16  | धन्य नारी                    | લેટ     |

#### છપાતા થન્થા.

૧ દ્વાદશારનયચક્રમ્ મહવાદિસ્રવિકૃત સિદ્ધવાદિક્ષમાશ્રમણકૃત વ્યાખ્યા સહિત ૨ શ્રેયાંસનાથચરિત્ર, માન**ા** મસ્રવિકૃત ૩ શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ ગુજરાતી અનુવાદ

ચંદુલાલ જમનાદાસ શાહ. સંચાલકઃ–શ્રી લબ્ધિસ્**સ્**રીધાર જૈન થન્થમાલા. છાણી ( વડાદરા રાજ્ય )